# ग्राम-साहित्य

#### पहला भाग

[सोहर. श्रन्नप्राशन, गुण्डन, जनेऊ, नहळू श्रौर विवाह के गीत]

सम्पादक रामनरेश त्रिपाठी

<sub>प्रकाराक</sub> हिन्दी मन्दिर, प्रयाग

मिलने का पता हिन्दी मन्दिर (शाखा) सुलतानपुर (श्रवध)

पहला संस्करण

जनवरी १६४१

मूल्य चार रुपये

प्रकाशक वसंतकुमार हिन्दी मन्दिर (शाखा) सुलतानपुर (श्रवध)

### भूमिका

प्राम-साहित्य इतना विशाल है कि उसके सामने शिचितों का साहित्य दाल में नमक के बराबर भी नहीं। यह कंटस्थ-साहित्य देश के सब प्रान्तों, भाषाओं और छोटी-छोटी बोलियों मे भी अपरम्पार भरा हुआ है।

मैंने सन् १६२४ से इसका संग्रह शुरू किया था श्रीर उसमें से कुछ चुने हुए ग्राम-गीत शिचितों के सामने नम्ने के तौर पर रखने के लिये किवता-कौमुदी के पाँचवें भाग में पुस्तकाकार प्रकाशित भी कराया था। सन् १६४२ से मैंने लेखन श्रीर प्रकाशन-कार्य से छुट्टी लेखी थी, इससे उक्त पुस्तक भी श्रप्राप्य हो गई थी। इधर ग्राम-साहित्य की श्रीर जनता की श्रिभरुचि दिनोंदिन बढ़ रही है, इससे मेरे मित्रों का ग्राग्रह था कि में ग्राम-साहित्य का जो कुछ संग्रह मेरे पास है, उसे जनता के लिये सुलभ कर दं। श्रपने साहित्यक कार्यों में मैं स्वयं भी इस काम को ज्यादा महत्त्व देता हूँ, इससे मैं फिर इस श्रीर प्रवृत्त हुश्रा हूँ।

ग्राम-गीत (कविता-कौ मुदी, पाँचवाँ भाग ) के मैंने दो भाग कर दिये। दोनों की भूमिका भी बढ़ा दी। शेष भाग संग्रह में से नये बढ़ा दिये।

श्राशा है, इनसे ग्राम-साहित्य से रुचि रखनेवाले सजनों को प्रसन्नता प्राप्त होगी श्रीर साहित्यकारों को लोकोपकारी साहित्य के सजन में प्रोत्साहन मिलेगा।

बसन्त-निवास सुलतानपुर (श्रवध) १-१-१६४१

रामनरेश त्रिपाठी

## विषय-सूची

| विषय                             |      |      | पृ० सं०          |  |
|----------------------------------|------|------|------------------|--|
| गीत-यात्रा                       | ** * |      | 9                |  |
| <b>ग्राम-साहित्य की रूप-रेखा</b> | ••   |      | ३७               |  |
| सोहर                             | •••• | •••• | ७⊏               |  |
| ग्रन्न-प्राशन                    | •••• | •••• | २२३              |  |
| मुर्गडन                          | •••• | •••• | ···· २२ <i>४</i> |  |
| जनेऊ के गीत                      | ••   |      | २३०              |  |
| नहस्रू                           |      | •••• | ····             |  |
| विवाह के गीत                     | **** | •••• | ३५७              |  |
| <b>चनक्रमशिका</b>                | •••• | •••• | 3 9 3            |  |

### <mark>घाम-साहित्य</mark> पहला भाग

#### गीत-यात्रा

एक विचित्र प्रकार की शिचा के प्रभाव से हम लोग अपने देश से बहुत दूर हो गये हैं। हम अपनी भाषा के थोड़े से शब्दों की परिधि में केंद्र हैं। न हम उस एशिंघ से बाहर जाना चाहते हैं और न वे शब्द देश के अन्तर्नाद को हमारी सीमा में प्रवेश करने देते हैं। हम अपने देश में रहते हुए भी विदेशी-जैसे हैं।

वह देश कहाँ है ? जहाँ वाल्मीकि, ब्यास, का लिदास और भवभूति की श्रात्माएँ निवास करती हैं। वह देश कौन-सा है ? जिसके घर-घर में तुजसीदास बोल रहे हैं। सूरदास बालकों का रूप घरकर कहाँ खेल रहे हैं ? कबीर कहाँ श्रपनी श्रात्मा निचोड़कर श्रमृत-रस बाँट रहे हैं ?

गंगा की उल्ज्वल किन्तु चञ्चल, यमुना की स्यामल किन्तु गम्भीर श्रजस्र धारा के साथ जिनकी जीवन-धारा गीतों के रूप में प्रवाहित है, क्या हम उनसे दूर हुये जा रहे हैं ?

श्ररे ! ढाक के घने जङ्गल में, श्राम, महुवे, भीपल, इसली श्रीर नीम की घनी श्रीर शीतल झाया में, नालों के कलरव के साथ, तुलसी के चबूतरे के निकट, चमेजी, माधबी, कामिनी श्रीर मालती के फूजो की सुगंध में, बंशी की ध्वनि में, कोकिल के श्रालाप में, लहराती हुई पुरवा हवा में ऋौर लहलहाते हुये खेतों के किनारे जीवन का जी प्रवाह ऋनादि काल से प्रवाहित है, क्या हम उस प्रवाह से ऋलग हो गये हैं ?

क्या हमारी एक विचित्र रहन-सहन हमें उस देश में जाने नहीं देती ? क्या अल्पज्ञान का विशाक्त अभिमान उस देश की शान्ति-दायिनी ध्वीन को हमारे समीप पहुँचने नहीं देता ? क्या एक नव-निर्मित भाषा हमारे और उस देश के बीच में लोहे की दीवार की तरह खड़ी है ? इतनी आसानी से हमें इतनी दूर कौन उठा ले गया ?

### पास बैठे हैं मगर दूर नजर आते हैं।

श्राश्रो, एक बार चलकर हम अपने उस पुराने देश को देखें ती सही; जो नालों के किनारे, श्राम के घने बागों के बीच में बसा हुश्रा है। जिस देश में घर-घर में चंदन के वृत्त श्रीर दरवाओं में चंदन के किवाड़े लगे हैं। जहाँ सब लोग सोने के थालों में भोजन करते हैं. सोने के बरतनों में पानी पीते हैं । जहाँ घर-घर मे चित्रशालाएँ है। जहां की सब स्त्रियाँ चित्र-कला में निपुण हैं और सब पुरुष चित्रों की सुन्दरता पर सुग्ध होने का हृदय रखते है। जहाँ घरों के पिछवाड़े घनी बँसवाड़ी है। श्राम श्रीर महवे के पेड़ों की छाया जहाँ रास्तों को शीतल श्रीर सुखद बनाये रखती है। जहाँ प्रत्येक कंड से गान निकलता है। जहाँ की चौपालों में राजनीति के जटिल प्रश्न एक-एक वाक्य से सुलक्षाये जाते हैं। जहाँ मनुष्य नात्र के जीवन का निर्दिष्ट लच्य श्रीर निश्चित पथ है। जहाँ धर्म के बंधन में सब प्रकार की स्वतन्त्रता है। जहाँ प्रेम का नशा श्रीर श्रानन्द का उन्माद है। जहाँ के पशु-पत्ती, बृत्त-जता, सूर्य-चन्द्र श्रीर मेघ भी मनुष्य-जीवन के सहचर हैं। जहाँ घटायें पितयों को घर बुला लाती हैं। जहाँ कीयलें बिरहिणियों के संदेश से जाती हैं कि 'फागुन आ गया है। जहाँ कन्याएँ अपने लिये स्वयं वर चुनती है। जहाँ वर अपने लिये वधू पसन्द कर सकते हैं। जहाँ विवाह वासना-तृप्ति के लिये नहीं, विक्क लीक-सेवा

के लिये उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर कियां जाता है। जहाँ माता के श्रकृत्रिम स्नेह की नदी, स्त्री के श्रखण्ड श्रनुराग की तरिक्षणी, बहन के अपार प्रेम की सरिता श्रीर प्रकृति के शाश्वत श्रक्षार की धारा सदा प्रवाहित है।

श्राश्रो, उस देश को वलें।

क्या वह देश कहीं दूर है ? नहीं; इतना समीप है, जितना समीप कोई दृसरा देश हो नहीं सकता। सिर्फ़ श्रींखों का चश्मा उतार डालना होगा, श्रीर एक बार श्रपनी श्रात्मा का स्मरण कर लेना होगा।

घटनायें जीवन की सीढ़ियां हैं। एक दिन एक घटना ने मेरें लिए उस देश का द्वार खोल दिया।

शाम हो रही थी। सूरज के डूबने में १०-१ मिनट की देर थी। जौनपुर से बद्जापुर की सड़क पर उस दिन का वही शायद श्राफ़िरी इक्का था। इससे सड़क के किनारे बैठी हुई एक बुढ़िया का श्रपनी घास के लिये बड़ी ही चिन्ता थी। वह घबराई हुई श्राँखों से डूबते हुए सूर्य को भी देख लिया करती थी श्रीर इघर घास ले लेने के लिये इनकेवाले की खुशामद भी करती जाती थी। श्रंत में बुढ़िया दो श्राने से उतर कर चार पैसे पर कुल घास देने को राजी हो गई! पर इनकेवाले को घास की ज़रूरत ही नहीं थी। वह बातों में ही टाल-मटोल कर रहा था।

मुक्ते श्रवकाश था; क्योंकि पहिये की कील निकल गई थी, श्रीर इक्केबान उसे दुरुस्त करने में लगा था। मैं बुढ़िया की श्रीर श्राकषित हुआ। मैंने देखा— बुढ़िया की श्रवस्था साठ से कम न होगी। शरीर सूखकर हड्डी का ढाँचा-मात्र रह गया था। चेहरे पर श्रसंख्य मुर्हियां थीं। आँखें थुँ घली हो गईं थीं। बुढ़िया जो घोती पहने थी, वह सैकडों स्थानों पर मोटे डोरे से महे तौर पर सिली हुई थी। फिर भी घोती के किनारे कई जगह से फटे थे श्रीर उनके कोने लटक रहे थे। से

बुदिया से देहाती बोली में बातें करने लगा। यह भी श्रपनी बोली में जवाब देने लगी। जिसका भावार्थ यह है—

मैंने पूछा—बुढ़िया, सच-सच बताओ, यह घास कितने को दोगी ? बुढ़िया ने कहा—एक आना पैसा मिल जाता तो मेरा काम चल जाता।

मेंने पूछा—ग्राज क्या तुम्हें एक ग्राने पैसे की बड़ी ज़रूरत है ? बुड़िया ने मेरी त्रोर कृतज्ञता से भरी हुई एक दृष्टि डाली | मानो इतना पूछकर मैंने उस पर कोई बड़ा उपकार किया था | वह एक साँस खींचकर कहने लगो—हाँ; इसमें से दो पैसा तो मैं बनिये को देती । एक महीना हुआ उससे नमक उधार ले गई थी । कई दिन से नमक चुका है । एक पैसे का श्राज नमक ले जाती | मेरे एक नाती है, उसके लिये एक पैसे का गुड़ ले जाती | कई महीने से उसको गुड़ देने का बादा कर रक्ला है । कल शाम से ही वह गुइगुड़ चिछा रहा है । श्राज मैं बड़े तड़के यह सोच कर उठी थी कि जलदी घास बेंचकर पैसे मिल जायँगे तो नाती के लिए गुड़ भी लेती जाऊँगी । श्राते वक्त मैं उस से वादा कर भी श्राई थी । वह मेरी राह देखता खड़ा होगा | देर हो जायगी, तो वह सो जायगा ।

यह कहते-कहते बुढ़िया की आँखें भर आईं। उसके मन की वेदना मैं श्रव समक्षने लगा। मैंने पूछा—बुढ़िया! श्रगर यह घास तीन ही पैसे को बिकी, तब क्या-क्या खरीदोगी?

बुढ़िया का संतोष बातों से नहीं ही सकता था। उसका मन तो नाती से किये हुए वादे में विकल था। उसने कहा—भैया! आपको लेना तो है नहीं।

मेंने कहा—में तुम्हारी धास खरीद लूँगा। तुम सुमस्ये बातें करो। बुढ़िया कहने लगी—तीन ही पैसे मिलेंगे, तो दो बनिये को तूँगी। क्योंकि उसका उधार बहुत पुराना हो गया है। उसके डर से मेरी डघर की राह बन्द है। एक पैसे का गृह ले जाऊँगी।

मैने पूछा--ग्रीर नमक ?

बुढ़िया ने कहा — जैसे चार रोज़ से श्रद्धोना खा रही हूँ, वैसे एक रोज़ श्रोर खा लूँगी। कद्ध फिर तड़के उठकर घास करूँगी। उससे कुछ पैसे मिल जायेंगे, तो नमक ले जाऊँगी।

मैने पूछा-- श्राज तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं ?

बुढ़िया ने कहा—जंगल में खाती क्या ? पहर रात रहे उठी हूँ। तब से पहर दिन रहे तक घास करती रही हूँ। कहीं घास रह भी नहीं गई है। श्रौर बाबूजी ! श्रब पौरुष भी थक गया है। इतनी देर में यही इतनी-सी घास मिली है। सोचा था कि सड़क पर श्राते ही वह बिक जायगी, में जल्दी हीं घर लौट जाऊँगी श्रौर नाती को गुड़ खिलाकर तब में पानी पीऊँगी।

मैने पूछा-दिन में तुमको भूख नहीं लगतीं ?

बुढ़िया ने कहा—लगती क्यों नहीं ? पर खाऊँ क्या ? बहुत ज़ोर की भूख लगती है तो पानी पी लेती हैं।

मैंने पूछा—बुढ़िया ! तुम्हारी यह घोती कितनी पुरानी है ? बुढ़िया ने कहा—यह तीसरा बरस चल रहा है। मैंने पूछा—नई घोती नहीं ख़रीदी ?

बुढिया ने कहा—बेटा ! कहाँ से खरीं हूँ ? पहले जब शरींर में दम था, तब कुछ काम ज्यादा करती थी श्रोर जो पैसे मिलते थे, उनमे से काट-कपट कर कुछ जमा करती जाती थीं । बरस डेड़ बरस में डेड़-दो रुपये जमा हो जाते थे, उनसे मैं एक धोती ले लेती थीं । श्रब खाने हीं भर को नहीं श्रॅंटता, तो पैसे बचाऊँ कहाँ से ?

मैंने पूछा—तुम्हारे के जड़के हैं ? बुढिया ने कहा—एक। मैंने पूछा—क्या वह तुमको खाने को नहीं देता ? वृदिया ने कहा—वहीं तो श्रकेबा घर में कमाने वाजा है। वह है, उसकी स्त्री है श्रोर एक मेरा नाती है। बहू को जब में लडका हुगा है, तब से वह बीमार ही रहती है। वह कमा सकती ही नहीं। श्रकेबा मेरा लड़का दिन भर मजदूरी करके जो कुछ जाता है, वह उन्हीं तीनों के लिये पूरा नहीं पड़ता। मुक्ते कहाँ से दे? मैं जो दो-चार पैसे कमा लेती हूँ, उतने ही की रोटी मैं भीं बहू से बनवा लेती हूँ। जिन दिन नहीं कमाती, उम दिन उपवास कर लेती हूँ।

मैंने पूछा—उस दिन क्या तुम्हारा बेटा खाने को नहीं पूछता ? बुढ़िया ने कहा—पूछता है। लाकर सामने रख देता है। पर बेटा ! मैं उसका हिस्सा क्यों खाऊँ ? मैं भी खालूँ, तो वह भूखा ही रह जायगा। फिर अगले दिन कतायेगा कैसे ? वह न कमायेगा तो वे तीन प्राणी तकलीफ पायेंगे न ? मैं तो बुढिया ठहरी। भूखी रहकर पड़े-पड़े दिन काट दूँगी।

बुढ़िया की करुण-कहानी सुन कर मैं तो डूबने-उतराने तगा | कहाँ तो काव्य के नवरसों की मिथ्या और अस्वाभाविक कल्पना ! और कहाँ साचात मूर्तिमान करुण-रस का दर्शन ! मैं निस्तब्ध हो गया |

इक्वेवाला चलने की जल्दी कर रहा था। बुढ़िया को श्रपने नाती के लिये गुड़ की चिन्ता सता रही थी। मैंने दो श्राने में उसकी घास खरीद कर वक्षें सड़क पर छोड़ दी श्रीर जो कुछ हो सका, सहायता-स्वरूप उसे कुछ श्रीर भी देकर श्रपनी राह जी।

इसी घटना के साथ मेंने पहले-पहल उस देश की सीमा में पैर रक्खा। सीमा में प्रवेश करते ही मैं सीचने लगा—ग्रेर ! क्या यही वह देश है ? जहाँ के लोग सोने के बरतनों में खाते-पीते थे। यही क्या वह देश है ? जहाँ घर-घर में चन्दन के बृच थे। यहाँ तो सुख नाम का कोई पदार्थ कहीं दिखाई हो नहीं पड़ता। यहाँ तो चारों श्रोर दुःल ही दुःख है। एक ग़रीब व्यक्ति बहुतसी टोकरियाँ एक लाठी से लटकाये गाँव की श्रोर जा रहा है। टोकरियों का जितना बोम्न उसके कंधे पर है, उससे कहीं श्रधिक वोम्न उसके मन पर कुटुम्बियों की उन लालसाश्रों का है जो टोकरियों की विकी से प्राप्त हुये पैसों से पूर्ण होंगी। उस घासवाली बुढ़िया की तरह वह भी श्रपन पुत्र, पौत्र, स्त्रो, छोटे भाई या श्रन्य कुटुम्बी से किसी न किसी चीज का वाहा करके घर से चला है।

बहुत से किसान नाजों की गठरियाँ पीठ पर, सिर पर, कन्वे पर या काँख में लिये बाज़ार की श्रांर जा रहे हैं। प्रत्येक के मन में नाज की बिक्री के पैसों से कोई न कोई चीज खरीड़ कर किसी न किसी को संतुष्ट करने की तरंगे उठ रही हैं। श्राज कितने पैसों की ज़रूरत है श्रीर नाज की बिक्री से कितने पैसे श्रायेंगे ? श्रीर वह किन-किन जरूरतों में व्यय होंगे ? किसान बार-बार इन गुरिययों के सुलक्ताने में व्यस्त हैं।

कितने ही घर ग़रीबों के हैं। जिनमें कोई चहल-पहल नहीं है। एक घर की दशा किव के शब्दों में सुनिये। कोई व्यक्ति अपना मान-सिक कष्ट इस प्रकार कह रहा है—

जुत्त्रामाः शिशवः शवा इव भृशं मन्दाशया बान्धवा । लिप्ता जर्जरकर्करी जतुलवैर्ना मां तथा बाधते ॥ गेहिन्या त्रुटितांग्रुकं घटिषतुं कृत्वा सकाकु स्मितं। कुप्यन्ती प्रतिवेशिलोकगृहिणी सूर्ची यथा याचिता।।

'लड़के भूख से व्याङ्कल होकर मुर्दे के समान हो गये हैं। बाँधव विमुख हो गये हैं। हाँडी के मुँह पर मकड़ी ने जाला तन दिया है। ये सब मुक्ते उतना कष्ट नहीं देते, जितना कष्ट पड़ोसिन का यह व्यवहार देता है, कि जब अपनी फटी घोती को सीने के लिये मेरी स्त्री उसमे सूई माँगती है, तब वह ताने से हँसकर क्रोध करती है।' किसी ग़रीय के पास एक ही बस्त्र है। वह उसके विषय में कहता है—

अयं पटो मे पितुरङ्गभूषगां पितामहाद्ये रुपभुक्तयौवनः। अलङ्करिर्यत्यथपुत्र पौत्रकान् मयाऽधुना पुष्पवतेव धार्यते॥

'यह वस्त्र मेरे पिता के शरीर का भूषण रहा है। जब यह नया था, तब पितामह ने इसका उपयोग किया था। श्रव यह मेरे पुत्र श्रीर पौत्रों को श्रलंकृत करेगा। में इसे फूल की तरह ही सँभालकर रखता हूँ।'

कोई पुरुष भंख रहा है-

श्रये लाजानुच्येः पथिवचनमाकएर्य गृहिणी। शिशोः कणौ यत्नात्सुपिहितवती दीनवदना॥ मिय चीणोपाये यदकृत दृशावश्रुशवले। तदन्तःशल्यं मे त्विमिह पुनरुद्धर्भुचितः॥

रास्ते में किसी ने ज़ोर से 'लावा' कहा । गृहिशी ने उदास मुख से बच्चे के कान यरनपूर्वक बंद कर दिये ! जिससे भूखा बचा लावा का नाम न सुन सके । नहीं तो वह माँगने लगेगा । मैं निरुपाय था । यह जानकर गृहिशी की खाँँ सं स्ट्राई । यही मेरे हृद्य का काँटा है । हे भगवान् , तुम्हीं उसे निकालने में समर्थ हो ।'

किसी घर में यह दृश्य उपस्थित है-

मा रोदोश्चिरमेहि वस्त्र रहितान्द्रष्ट्वाद्य बालानिमा— नायातस्तव वत्स दास्यिति पिता प्रैवेयकं वाससी। अुत्वैवं गृहिणी वचांसि निकटे कुड्यस्य निष्किक्चनो। निःश्वस्याश्रुजलसवप्लुतमुखः पान्थः पुनः प्रस्थितः॥

है बेटा ! मत रोश्रो । तुम्हारे पिता जब श्रावेंगे श्रीर तुमको वस्त्र-रहित देखेंगे तो तुमको वस्त्र श्रीर माला देंगे ।' ग़रीब पति क्रोपड़ी के पास खड़ा था। स्त्री का ऐसा वचन सुनकर उसने दुःख की साँस ली। श्राँसू से उसका मुख भीग गया श्रीर वह फिर लौट गया।'

किसी घर में यह दृश्य उपस्थित हैं—

कंथाखर डिमदं प्रयच्छ यदि वा स्वाङ्के गृहाणार्भकं। रिक्तं भूतलमत्र नाथ भवतः पृष्ठे पलालोच्चयः। दम्पत्योरिति जल्पतोर्निशि यदा चोरः प्रविष्टस्तदा। लब्धं कर्पटमन्यतस्तदुपरि सिप्त्वा कदन्निर्गतः॥

'हे नाथ! गुद्दी का एक दुकड़ा मुसे दो। या इस बालक को तुम्हीं गीद में ले लो। श्रापके नीचे पयाल है, यहाँ की ज़मीन खाली है।' इस प्रकार स्त्री—पुरुष रात में बातें कर रहे थे। उसी समय वहाँ कोई चोर घुसा था। बातें सुनकर दूसरी जगह से चोरी करके लाये हुये वस्त्र को वह उनके उत्पर फेंककर रोता हुश्रा घर से बाहर निकल गया।'

वहीं यह दश्य उपस्थित है-

वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं। कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशिलनी वत्सस्य वार्तापि नो। यत्नात्संचिततैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला। दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्रुश्चिरं रोदिति॥

'वृद्ध श्रौर श्रंधा पित खाट पर पड़ा है। छप्पर में थून ही थून शेष हैं। चौमासा सिर पर है। परदेश गये हुये पुत्र का कुशल-समाचार भी नहीं मिल रहा है। बहुत यत्न से एक-एक ब्न्द करके एकत्र किये हुये तेल की कुल्हिया भी फूट गई है। इस प्रकार से श्राकुल-व्याकुल हो कर चिन्ता करती हुई श्रौर श्रपनी पुत्र-वधू को गर्भ के भार से मन्द देख कर सास देर तक रोती रही।'

कोई कह रहा है-

मद्गेहे मुसलीव मृषकवधूर्मू षीव [मार्जारिका । मर्जारीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्यः किमन्यो जनः ॥ इत्यापन्नशिश्नस्निवजहतो दृष्ट्वा तु भिल्लीरवै—
लूता तन्तुवितानसंवृतसुखी चुल्ली चिरं रोदिति ॥
'मेरे घर में (ब्राहार न मिलने से) नन्हीं चुहिया-जैसी तो म्रिका,
म्रिका-जैसी बिल्जी, बिल्जी-जैसी कुतिया और कुतिया-जैसी मेरी स्त्री
है। श्रीरों की तो बात ही क्या ? इस प्रकार प्राण छोड़ते हुये बच्चों को
देखकर मकड़ी के जाले से ढके हुये मुँह वाली चूल्ही सींगुर के स्वर से
रो रही है।,

कोई कह रहा है-

पीठाः कच्छपवत्तरन्ति सिलले संमार्जनी मीनवत्। दवीं सपिवचेष्टितानि कुरुते संत्रासयन्ती शिशून्। शूर्पार्धावृतमस्तका च गृहिणी भित्तिः प्रपातोनमुखी। रात्री पूर्णतडागसन्निभमभद्राजन्मदीयं गृहम्॥

'हे राजन् ! रात में मेरा घर जल से पूर्ण तालाब की तरह हो जाता है। उसमें पीटे तो कछुवों की तरह और काड़ मछुली की तरह तरने लगते हैं। कज़छी साँप की तरह चेष्टा करके बच्चों को भयभीत करती है। स्त्री सूप से आधा सिर ढक लेती है और दीवार गिरने वाली है।'

गाँवों की फटी हुई दीवारें, एक बार पानी बरस जाने पर घंटो रोने वाले, चिथड़े जैसे छुप्पर, सड़ी हुई गलियाँ, ग्रस्थि-चर्मावशेष नर-नारी भयानक हाहाकार कर रहे हैं, जो कानों से नहीं, ग्राँखों से सुनाई पड़ता है। यहाँ तो घर—घर में उस घासवाली बुदिया के जीवन से कहीं श्रिषक भयानक दृश्य उपस्थित है। देहात के लोग तरह-तरह की रूढियों में जकड़े हुये श्रधःपतन की श्रोर जा रहे हैं। उनमें धर्म की भिन्न-भिन्न द्याख्यायें प्रचलित हैं।

मैंने उस घासवाली बुढिया को कुछ पैसे देकर सन्तोष खाभ किया था। पर क्या वह सच्चा सन्तोष था ? नहीं। श्रात्मा जगने वाली थी। मैंने उसे थपकी मारकर फिर सुला दिया था। थोड़े पैसों से क्या ? यहाँ तो समूचे जीवन-दान की श्रावश्यकता है। मैं सोचने लगा—ईश्वर ने इस देश को ग़रीब बनाकर शिचितों को श्रपनी मनुष्यता के विकास के लिये कितना लम्बा-चौड़ा मैदान दे दिया है। शिचितों को श्रपने गाँवों के नीरव हाहाकार को, जो जीवन-साफल्य के लिये ईश्वर की पुकार है, सुनना चाहिये।

गोंवों की दशा देखकर बार-बार मन को विज्ञोभ श्रौर श्राँखों को जब-रेखाएँ वेर लेती थीं।

तन और मन की श्राँखें तो खुली ही थीं। मैंने कान भी खोल दिये। मैं गाँवों में गया। गाँवों का वाह्य सौन्दर्य बडा हीं श्राकर्षक होता है। गरमी के तीन-बार महींने छोड़कर बाक़ी प्रायः सब महींनों मे गाँवों के चारोंश्रोर हरियाली ही हरियाली दिखाई पहती है। तालाब श्रीर कुएँ बनवा देना श्रीर श्राम के बाग लगवा देना देहात में बड़े पुर्प्य श्रीर प्रतिष्ठा का काम सममा जाता है। जिसके पास कुछ भी धन बचता है, वह ये तीन काम श्रवस्य करता है। इसका परिणाम यह हुशा है कि चारोंश्रोर श्राम के बाग ही बाग नज़र श्राते हैं। पहले इन बागों के फल भी लोगों को मुफ्त मिला करते थे। पर पैसे की श्रावस्यकता बढ़ जाने से श्रव इनके फल नींलाम होने लगे हैं। पहले ज़नींदार लोग ऊसर श्रीर जंगल गायों के लिये छोड़ देते थे। पर श्रव उनका ज़ाती खर्च इतना बढ़ गया है कि वे एक-एक बीता ज़मीन बेंचकर पैसे बना रहे हैं, फिर भी क़र्जदार बने रहते हैं। ज़मींदारों ने नदी-नालों तक के पेट बेंच लिये हैं। उन्हें मनुध्यों के पेट की चिन्ता क्या है?

जैसे गाँव का बाह्य सौन्दर्य नयनाभिराप्त होता है बैसे ही उसके भीतर का दश्य नरक से कम वीभन्स नहीं होता । बरसात में सारे रास्ते पानी श्रीर कींचड़ से भर जाते हैं। कई सौ वर्ष पहले बेनी कवि ने बखनऊ का जो चित्र खींचा था, वहीं बरसात में श्राजकत प्रत्येक गाँव में प्रत्यच दिखाई देता है। बेनी कवि बिख गये हैं—

गड़ि जात बाजी श्रो गयन्द गन श्राड़ जात

सुतुर श्रक्कांड़ जात मुसकिल गऊ की।
दामन उठाय पाय धोखे जो धरत होत
श्राप गरकाप रहि जात पाग मऊ की॥
वेनी किव कहें देखि थर थर काँपे गात
रथन के पथ ना विपद बरदऊ की।
बार बार कहत पुकार करतार तोसों
मीच है कब्ल पेन कीच लखनऊ की।

गाँव के लोग घर के पास ही घूर लगाते हैं। पानी बरस जाने से वह सड़ने लगता है। जगह की कमी से वे गायें, भैंसें, खेती के बैल अपने रहने के घरों ही में बाँधते हैं। इससे हरवक्त पशुत्रों के गोवर श्रीर मृत की हुर्गन्ध बनी रहती है। श्रिविकांश लोग ग़रीब होते हैं, जो पुरानी श्रीर सड़ी-गली कची दीवारों से घिरे हुए घर में, चृते हुए खपरेंल या फूस के खुप्पर के नीचे रहते हैं। जब सावन में घटा घिर श्राती है, तब उनके चेहरों पर घर गिरने के भय श्रीर खाने-पीने श्रीर पहनने की चीजों के भीग जाने की चिन्ता के बादल घिर श्राते हैं। जब पानी बरसने लगता है, तब उनकी श्रांखं चूने लगती हैं। बरसती हुई रात में रात-रात भर बेचारे सो नहीं सकते। या तो किसी कोने में उकरू-मुकरू बैठकर रात बिता देते हैं, या किसी जगह, जहाँ चृता न हो, खड़े-खड़े श्रांखों मे रात निकाल देते हैं श्रीर सबेरा होते ही फिर दिनभर पेट के धंधे में लगे रहते हैं।

यह सब होते हुये भी गाँवों के हृदय में सुख का प्रकाश है। वह सुख श्राँख से नहीं, कान से दिखाई पड़ता है। यदि वह सुख न होता तो श्रनन्त दु:खों का भार गाँव के लोग कैसे उठा सकृते थे? बरसात के महीनों में गाँव में जाकर रहिये, तो देखियेगा कि जो व्यक्ति भूख की ज्वाला से जल रहा है, वह भी गा रहा है—

धै देत्यो राम—हमारे मन धिरजा।
सब के महलिया रामा दिश्रना बरतु हैं
हिर लेत्यो हमरो श्रेंधेर। हमारे०॥१॥
सब के महलिया रामा जेवना बनतु हैं
हिर लेत्यो हमरी भूख। हमारे०॥२॥
सब के महलिया रामा सेजिया लगतु हैं
हमरो हिर लेत्यो नींद। हमारे०॥३॥

सावन की घटा जवानी की तरह उमड़ती चली आ रही है। पुरवा हवा अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के कर-स्पर्श की भाँति सुहावनी लग रही है। ऐसे समये में वह चरवाहा, जिसे पेट भर खाने को नहीं मिलता, ओड़ने बिद्धौने की तो बात ही क्या ? जिसके पास आराम से सोने भर के लिए भी जगह नहीं—ऊँचे स्वर से विरहे गा-गा कर संसार के समस्त दुखों को तुच्छ समम रहा है—

मन तोरा अदहन तन तोरा चाउर, नयन मूँग कै दालि। अपने बलम के जेंवना जेंवतिड, बिनु लकड़ी बिनु आगि॥

सकल चिरैया उड़ि उड़ि जैहैं, अपनी अपनी जून। मैं तौ पापिनि परिउँ पिजड़वा, मरउँ बिसूर बिसूर॥

जोबन गया तो क्या हुआ रे, तन से गई बलाय। जने जने को रूठना रे, हम से सहा न जाय॥ किसान दिनभर खेतों में काम करके थकान से चुर शाम को घर सीट रहा है। वह गाता आ रहा है—

बेला फूलै ऋाधी रात, गजरा मैं केके गरे डालूँ।

रित्रयाँ खेत मे काम कर रही हैं। कपड़े सब के मैं ले और फटे पुराने हैं। कई ऐसी होंगी, जिन्हें रात मे भरपेट भोजन नहीं मिला होगा। कई ऐसी होंगी, जिन्हे अवारण कोधी पति ने पीटा होगा। फिर भी वे गा रही हैं—

सँवृिलया रं काहं मारे नजिरया।
मारे नजिरया जगावे पिरितिया। सँविलिया रे॥
जैसे दूध में पानी मिलतु हैं,
वैसे मिलों तोरे साथ। सँविलिया रे॥
जैसे अकास पे चिड़िया उड़तु हैं,
वैसे उड़ों तोरे साथ। सँविलिया रे॥

सावन में गाँव-गाँव में हिंडोले पड़ जाते हैं। जिन पर दिन में श्रीर रात में लड़कियाँ श्रीर बहुएँ मूलती श्रीर गाती हैं। किसी को ठीक-ठीक भोजन-वस्त्र नहीं मिलता। किसी की सास कर्कशा है श्रीर वह नरक-यंत्रणा भोग रही है। फिर भी सब प्रसन्न मन से गाती हैं—

प्रेम पिरित रस दिरवा रे तुम पिय चलें हु लगाय। सोचन की सुधि लीजी देखें सुरिक्त न जाय॥ प्रेम पिरित रस विरवा॥

सायन का महीना है। बहुश्रों का मन नैहर के जिये तड़पने जगता है। हिंडोले के गीतों में अपनी यह तड़प वे गा-गाकर सुना रही हैं—

ठाढ़ी भरोखवाँ में चितवडँ नहरे से केड नाहीं आह। श्रोहिरे मयरिया कैसन वपई जेकर ससुरे में सावन होइ॥

कहार लोग बहुआों को पालकी या डोली मे नैहर की आरे लिये जा रहे हैं। कंधे पर बोका है। आँखें रास्ते पर लगी हैं। डोली ढोने ही की जीविका है। आमदनी कम है। धर में खानेवाले बहुत हैं। हरवक्त चिन्ता सिर पर सवार है। फिर भी वे गाते जाते हैं— सोच मन काहे क करी। मोरे मालिक सिरी भगवान ॥सोच०॥

बरसात में मेले बहुत होते हैं। स्त्रियाँ मुंड की मुंड मेलों में जाती हैं। दुखी-सुखी सब घरों की स्त्रियाँ साथ गाती हुई चलती हैं। मेले के गीत प्रायः शान्त ग्रीर श्रङ्गार-रस ही के होते हैं। उत्ते जक नहीं होते। स्त्रियाँ गाती चलती हैं—

रघुबर सँग जाब, हम न अवध माँ रहवे। जो रघुबर रथ पर जइहें, भुँइऐ चली जाब। हम०॥१॥ जो रघुबर बन फल खझहें, फोकली बिनि खाब। हम०॥२॥ जो रघुबर पात बिछेहें, भुइयाँ परि जाव। हम०॥३॥

गाँवों में कहीं कहीं मंदिर होते हैं, या साधु की कुटी होती है। कुछ लोग शाम को वहाँ जमा होते हैं। कोई संतानहीन होता है, कोई भाइयों से लड़-फगड़ कर आता है। किसी की अपनी स्त्री से नहीं पटती। कोई नितान्त दिन्द है। पर गीत की दुनियां में सब अपना दुःख भूल जाते हैं—

कुटी में कुछ लोग गा रहे हैं। बाकी लोग बैठे सुन रहे हैं—
संतो नदी बहै इक घारा।
जैसे जल में पुरइन उपजे जल ही में करें पसारा।
वाके पानि पात निहं भीजे दुरुकि परें जैसे पारा॥
जैसे सती चढ़ी सत उपर पिय को बचन निहं टारा।
आप तरें श्रीरन को तारें तारें कुल परिवारा॥
जैसे सूर चढ़ें लड़ने को पग पीछे निहं टारा।
जिनकी सुरित भई लड़ने को प्रेम मगन ललकारा॥
भवसागर एक नदी बहत हैं लख चौरासी घारा।
घर्मी घर्मी पार उतिरंगे पापी बूड़े मँभधारा॥
ऐसे गीत सुनकर बहत से पापी पार कम करने लगते हैं। बहुत

से सत्य छोड़नेवाले सँभल जाते हैं। बहुत सी कर्कशा स्त्रियाँ पित की श्राज्ञाकारिणी हो जाती हैं। ऐसे गीत सामाजिक जीवन के मल को धोते रहते हैं।

कोई युवक अपनी जवानी की उमंग में है। वह अकेला गाता जा

रहा है-

चिते दे मेरी श्रोर, करक मिटि जाय रे।

में चितवत तू चितवत नाहीं, नेह सिरानो जाय।।

दूर से श्राता हुश्रा पथिक थका-माँदा है। फिर भी वह गा रहा है—

भूला किन डारो रे श्रमरैयाँ।

रैनि श्रेंधेरी ताल किनारे बुनिया परे पुइयाँ फुइयाँ ॥
गाँवों की चौपाल मनोरंजक स्थान है। फुरसत के वक्त महत्त्रे के
लोग चौपाल में त्रा बैठते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बीच-बीच में कहावतें भी चलती रहती हैं। श्रच्छे से अच्छे रसभरे महावरे
श्रानन्द बढाया करते हैं। चौपाल में घाघ श्रोर भड़ुरी भी मौजूद रहते
हैं। कोई कह रहा है—

लिका ठाकुर बृढ़ दिवान। ममिला विगरे सॉम बिहान॥

'राजा बालक हो और उसका दीवान पुराना हो तो उन दोनों में नहीं पटेगी।'

कोई कह रहा है :-

त्र्यालस नींद किसाने नासे, चंहरे नासे खाँसी। श्राँखिया लीवर वेसवे नासे, बावे नासे दासी॥

'श्राबस्य श्रीर नींद से किसान, खाँसी से चोर, की चड़वाली श्राँखों से वेश्या श्रीर दासी की संगति से बाबा (साधू) का नाश होता है।'

कोई कह रहा है:--

जबरा की मेहरारू, गाँव भर की काकी। अबरा की मेहरारू, गाँव भर की भौजी।।

'ज़बरदम्त की स्त्री को सब काकी कहते हैं। पर निर्वेत की स्त्री को सब भौजाई समस्ति हैं'।

कोई कह रहा है:-

बिन बैलन खेती करें, बिन भैयन के रार। बिन मेहरारू घर करें, चौदह साख लबार॥

'जो कोई कहे कि बैल रक्खे बिना मैं खेती करता हूँ, भाइयों के सहयोग बिना मैं दूसरों से लड़ाई ठानता हूँ ग्रीर बिना स्त्री गृहस्थी चलाता हूँ, वह चौदह पुरत का ऋठा है।

इसी प्रकार की हज़ारों अनुभव की बातें गाँवों में हरवक्त होती रहती हैं।

एक बार जाड़ों में गाँव की सैर कर आइये। रात के पिछले पहर में कोल्हू और जाँत के गीत सुनकर आप का मन मुग्ध हो जायगा।

गर्मी के दिनों में विवाह की धूम रहती है। महल्ले की स्त्रियाँ वर श्रीर कन्या के घरों पर जमा होकर विवाह के गीत गाया करती हैं।

देहात के जीवन में मुक्ते गीतों की प्रधानता पद-पद पर प्रतीत होने लगी। भयानक दुःखों से श्रोत प्रोत जीवन में ये गीत कैसे उत्पन्न हुये? जैसे कीचड़ में कमला। में गाँवों की यह छटा देखकर मन ही मन मुग्ध हो गया। पर गीतों के संग्रह की श्रोर मेरी प्रवृत्ति बहुत दिनों तक नहीं हुई थी। केवल में मन ही मन उसका रसानुभव किया करता था। प्राम-गीतों के लिये ज़मीन तैयार न भी। एक घटना-विशेष ने एक दिन उसमें बीज डाल दिया। घटना इस प्रकार से संघटित हुई थीं—

सन् १६२४ के श्रास-पास की बात है, मैं जीनपुर से प्रयाग श्रा रहा था। एक स्टेशन पर कुछ स्त्रियाँ, जो संभवतः श्रहीर या चमार जाति की थीं कुछ मर्दों को, जो कलकत्ते जा रहे थे, पहुँचाने श्राई थीं श्रीर रो रही थीं। ट्रेन स्त्रियों को रोती हुई छोड़कर चल दी। कलकत्ते जाने वाले मर्द संयोग से थर्ड-क़ास के उसी डब्बे में या बैठे थे, जिसमें में था। उनके साथ दो-तीन स्त्रियाँ भी थीं, जो अपने परदेशी पतियों के साथ या दास कलकत्ते जा रही थीं। उसकी एक ही कड़ी मुक्ते याद है। वह यह है—

'रेलिया सवति मोर पिया लइके भागी।'

रेल की तुलना सौत से होती हुई सुनकर मैं यकायक चौंक उठा। यह तो एक बिल्कुल नई उपमा है। किसी स्त्री ने ही यह गीत रचा होगा। नहीं तो, ऐसी मर्म की बात कहने की इस जमाने में फ़ुरसत ही किसको? क्या स्त्रियाँ भी कवितामय हृद्य रखती हैं? मैं उस कड़ी के साथ ही ये बातें सीचने लगा। कई मी वर्ष पहले रहीम ने स्त्रियों की तरफ से एक बरवा कहा था। जिसमें सीत की तुलना हंसिनी से की गई है। उस कड़ी के सुनने के साथ ही मुक्ते वह बरवा याद श्राया था—

पिय सन अस मन मिलयूँ, जस पय पानि । हंसिनि भई सवतिया, लइ विलगानि ॥

इसमें हंस-हंसिनी के एक विशेष गुण—सो भी कवियों के कथनाबुसार, पत्ती-विद्या-विशारदों के कथनानुमार नहीं—मिले हुये दूध श्रीर
पानी को अलग कर देने पर लच्य करके विचार वाँचा गया है। हंमिनी
के इस कल्पित गुण को जानने वाले सहद्य रिसकजन ही इस बरवे
को सुनकर सिर हिला सकते हैं। पर रेल तो प्रत्यन्त सौत का-सा
कार्य करती है। वह पित को लेकर भाग जाती है। भागना धर्म दोनों
का एह-सा है। सुमे गीत रचनेवाली के हृद्य की सरसता बड़ी ही
मधुर जान पड़ी। बस, इसी घटना के बाद से मैं ब्राम-गीतों की
श्रोर श्राक पित हुआ हूँ।

इसके बाद एक दिन एक मेले में देहाती स्त्रियों के मुख से एक यह कड़ी भी सुनकर मैंने अनुभव किया कि उसे हुए अंकुर की किसी ने सींच दिया — हम चितवत तुम चितवत नाहीं, तोरी चितवन में मन लागो पिया।

इस गीत के भाव ने भी हृदय में श्राकर्षण पैदा किया था। एक दिन सुलतानपुर ज़िले के एक गाँव में मैं जा रहा था। एक श्रहीर का लड़का गोरू चराते-चराते यह बिरहा गा रहा था—

बिरहा गावउँ बाघ की नाईँ दल बादल घहराय। सुनि के गोरिया उचिक उठि धावेँ बिरहा क सबद स्रोनाय।

जिन्हें 'श्रोनाय' शब्द का देहाती भाव मालूम है, वही इसका रस ले सकते हैं । पहले ऐसे बिरदे मैंने सैकड़ों सुने होंगे, पर एक भी याद नहीं रहा । श्रव जब कि मैं श्रलंकार, नायिकाभेद श्रौर नखसिख से परि-चित हुश्चा, यह बिरहा मुभे बहुत सरस जान पड़ा ।

एक दिन एक ऋहीर ने कहीं राह चलते-चलते—मुक्ते याद नहीं है, कहाँ—यह बिरहा गाया था—

महँगी के मारे बिरहा विसरिगा भूलि गई कजरी कबीर। देखि क गोरी क मोहिनी सुरित अब उठें न करेजवा में पीर॥

भूख के प्रभाव का ऐसा सचा और सजीव वर्णन तो शायद ही कोई किव कर सके। भूख के मारे विरहा बनाने या गानेवाले के कलेजे में गोरी की मोहिनी सुरत देखकर चाहे पीर न पैदा हुई हो, पर बिरहा सुनकर ग्राम-गीतों के लिए प्रवल भूख की पीर मेरे हृदय में अवस्य पैदा हो गई।

शेख़ सादी ने भी ऐसी ही कल्पना की थी-

चुनाँ कहतशाले शुद्न द्र द्मिश्क।

कि चाराँ फरामोश कर्द्द इश्क ॥

श्रथीत द्मिश्क में ऐसा श्रकाल पड़ा कि चारों ने इश्क की भुला
दिया। पर श्रहीर के बिरहे में शायर की कल्पना से कहीं श्रधिक हृद्य
की सची श्रनुभूति और सरसता मुभे जान पड़ी।

सन् १६२४ में सब से पहले जाँत के दो गीत मुक्ते सुलतानपुर में मिले। मैंने उन्हें अर्थ-सिहत 'सरस्वती' में प्रकाशित कराया। जिन जिन लोगों की दृष्टि से वे गीत गुज़रे, उनमें से बहुतों ने उन्हें पसंद किया और कह्यों ने मुक्ते पत्र लिखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट भी की। इससे मैं उत्साहित हुआ।

वहीं से मेरे उद्योग का श्रीगणेश समभना चाहिये।

संग्रह का काम बहुत किटन था। इतने बड़े देश में, जिसमें सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं, मैं श्रकेला कहाँ कहाँ जा सकता था? श्रीर यदि जाता भी, तो राह-ख़र्च के लिये श्रावश्यक धन कहाँ से श्राता? श्रीर बिना श्रपने किये चिट्टी-पत्री श्रीर समाचार-पत्रों द्वारा संग्रह का काम हो नहीं सकता था। ये सब चिन्ता की बातें मेरे दिमाग़ में घूमने लगीं।

यह काम चिट्टी-पत्री से नहीं हो सकता था। इसके लिये स्वयं जाकर मिलना और प्रभावशाली लोगों का इन्फ्लुएंस डालना श्रावश्यक था। सम्भव है, एक एक व्यक्ति की 'हाज़िरी' में कई-कई दिन लग जायँ। इसिलये निजी कामकाज से हाथ खींचकर, केवल इसी काम में प्रा समय लगाने की ज़रूरत महस्स हुई। खैर; समय तो अपने अधीन था। पर धन कहाँ से आयेगा? ऐसी संस्थायें तो इस देश में है नहीं, जो ऐसे आवश्यक और नये काम करनेवाले के लिये सब प्रकार की सुविधायें कर देती। पर गीतों के संग्रह का काम में बहुत ही आवश्यक समभने लग गया था और इसके लिये ऐसी सबी लगन मन में जाग उठी थी कि सब किटनाइयों के सुकाबले में सुभे उत्तर पड़ना अनिवार्य हो गया। इसिलिये ईश्वर का नाम लेकर, सन् १६२६ के सितम्बर महीने से, मैंने गीत-यात्रा शुरू कर दी। पहले मैं प्रयाग और उसके आसपास के जिलों—जीनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, सुलतानपुर आदि—के देहातों में जाने अपने लगा।

देहात में जाने से गीत-संग्रह की नई-नई कठिनाइयाँ सामने श्राने लगीं।

सबसे बड़ी किठनाई सित्रयों से गीत लेने में पड़ती थी। स्त्रियाँ गीत बोलकर लिखा ही नहीं सकतीं। बोलकर लिखाते समय उनको गीत याद ही नहीं झाते। वे गाती जायँ और कोई बिखता जाब, तभी काम हो सकता है। सो भी कई स्त्रियाँ एक साथ बैठकर गावें, तभी उनके दिमाग़ में गीत की कड़ियाँ फूल की पंखड़ियों की तरह खुलती रहती हैं। श्रकेली गाने में शायद ही कोई स्त्री पूरा गीत गा सके। युवती स्त्रियों से गीत लेने में तो और भी किठनाई है। एक तो परदा। दूसरे पर पुरुष के सामने गाने के लिये लजावश उनका कण्ठ ही नहीं फूटता। कन्यायें तो बहुत ही कम ऐसी मिस्तिती हैं, जो पूरा गीत जानती हों। कारण यह जान पड़ता है कि गीत याद करने का काम तो स्त्रियों का जन्म-भर के लिये हैं। दस-पाँच जब मिलकर गाती है, तब किसी को कोई कड़ी याद आ जाती है, किसी को कोई। इस तरह सबका सहारा पाकर गीत का गोवर्दन किसी तरह उठा लिया जाता है। कन्यायें छोटी उम्र की होने के कारण गीब की प्राइमरी क्लास में रहती हैं, इससे पूरा नहीं जानतीं।

स्त्रियों से गीत लेने में उनकी स्मरण-शक्तिवाली यह किटनाई कम नहीं है। मेरे तो घेंग्यं की परीचा हो जाया करती थी। कभी-कभी तो एक-एक गीत के लिये प्रा एक दिन लग गया है। फिर भी शाम होने तक उसकी एक-दो किंड्याँ संदिग्ध ही थीं। कभी-कभी एक गीत एक गाँव में श्रध्रा ही प्रचलित मिलता। उसकी पूर्ति दूसरे गाँव में होती। इस प्रकार एक-एक गीत के पीछे पड़े बिना सच्चा काम नहीं हो सकता था।

गीत संग्रह करने में मुक्ते जो-जो तकखी क्रें भोगनी पड़ी हैं, मेरा

शरीर और मन उनके लिये श्रसमर्थ था । केवल गीतों के लिये सच्ची लगन ही मुक्ते उन तकलीकों से पार लगाने में समर्थ हुई है।

ज़रा ध्यान में यह दृश्य देखिये तो—सावन का महीना है। घटा घिरी हुई है। कभी सीसे पड़ रहे हैं। कभी लहरे पर लहरे आ रहे हैं। प्रावा हवा के सोंके चल रहे हैं। धान के खेत में, घटने तक पानी में खड़ी चमारिनें खेत में उगे हुये घास-पात को खोंटकर—नोचकर निकाल रही हैं। वे गा भी रही हैं। शरीर तो उनका धान के खेत में काम कर रहा है, और मन गीत की दुनिया में है। मैं धान के मेंड़ पर बैटा गीत दुनता जाता हूँ और लिखता जाता हूँ। जिन्होंने धान के मेंड़ देखे होंगे, वे समम सकते हैं कि धान के मेंड़ पर बैटना तलवार की घार पर बैटने के समान है। किसानों की एक अजीब आदत होती है—वे हर साल मेंड़ को काटते रहते हैं। कटते-कटते मेंड़ इतने पतले हो जाते हैं कि उन पर पर रखकर चलना कटिन हो जाता है। बैटना तो असंमव ही समिमिये। धान के मेंड़ों से तो ईश्वर ही बचावे। क्योंकि तलवार की धार की तरह पतले मेंड़ के दोनों ओर के खेत जबालब पानी से भरे रहते हैं। जरा सी दृष्ट चूकी, या ध्यान बँटा कि धड़ाम से पानी और कीचड़ के अंदर। कितनी ही बार मैं इस विपत्ति को भोग चुका हूँ।

कई बार सुबह से लेकर दोपहर तक बरसते हुये पानी में, छाते के नीचे खड़े-खड़े मैंने चमारिनों के गीत सुने श्रीर लिखे हैं। कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिली।

जो गीत मैंने चमारिनों के घरों पर जाकर लिखे हैं, उनके लिखने में मुक्ते अपने मन को बड़ी कड़ी परीचा में बैठाना पड़ा है। ध्यान में देखिये— गाँव से बिल्कुल बाहर चमार का घर है, जिसकी दीवारें लोनी से गल गई हैं। दीवारों के अन्दर के कंकड़ खोस काढ़े हैं। दीवारों में सैकड़ों दरारें, छेद, बिल और गुफायें हैं, जिनमें छिपकलियों, मकड़ियों, चींटियों, चूहों और मींगुरों के सैंकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं। दीवारों पर बीसों स्थान से फटा हुमा, सहस्रों नेमीनाजा, एक सड़ा-गला छप्पर रक्खा है। एक ही घर है। उसी में खाना भी पकता है, उसी में चक्की भी है, उसी में सैकड़ों स्थानों पर सिले हुये मैले-कुचैले कपड़े भी पड़े हैं। घर में छोटा बचा है तो एक किनारे उसका पाखाना भी पड़ा है। चमार-चमारिन को पेटके धंधे ही से फ़रसत नहीं मिलती. पाखाना कौन उठाता ? एक किनारे मड वा, साँवाँ या धान पड़ा हुआ है। यही उनका आहार है। एक तरफ़ घास की चटाई लपेटो रक्लो है. जिसे घर के लोग जाड़ों में खोहते खौर बरसात में बिद्याते हैं। गरमी में श्रोडने-बिद्याने की ज्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती । जमीन पर सो गये, श्रासमान श्रोड लिया, किसी तरह रात कट गई। स्रोपड़ी के आस-पास सुअर और उनके द्वीने घूम रहे हैं। द्वीत कभी-कभी श्रंदर भी धुल श्राते हैं। घर के श्रास-पास खेत हैं, जो सुन्नर के गू से भरे हुये हैं। पानी बरस जाने से गू सड़कर जमीन पर फैंब रहा है। उसकी बू से लवेंडर सूँघने वाली शहर की नाक फटी जा रही है। एक किनारे चुल्हे पर मरी हुई गाय का मांस पक रहा है। मैं उसी क्षोपड़े के द्वार पर दीवार से पीठ टेके, रूमाल पर बैठा हुआ, एक साठ बरस की बुढढी चमारिन से गीत बिख रहा हूँ। बुढढी की धोती में जुलाहे से अधिक सीनेवाले को मेहनत करनी पड़ी है। वह उसी घोती को कई बरस से पहन रही है और एक ही घोती होने के कारण वह धोती धो भी नहीं सकती और नहाती भी कम है। इससे उसके शरीर श्रीर धोती की बदबू नाक-भों को सिकोइने के जिये काफ़ी है। बताइये, ऐसे स्थानों से गोत-संग्रह का काम बड़े साहस का है या नहीं ?

शारीरिक कष्ट का यह हाल कि गाँवों में न धर्मशाले हैं, न सरायें। बाहर से जानेवाले लोग उहरें तो कहाँ उहरें ? मैं दोपहर-दोपहर तक धान के मेंड़ों पर या चमारों के घरों पर बैठा गीत जिखा करता था दोपहर को खेत में काम करने वालों या वालियों को छुटी मिलती, तो मैं भी वहाँ से इटकर गाँव किसी ब्राह्मण या ठाकुर के द्वार पर डेरा डालता। धना-धवैना और गुड़ ही पर दिन बिताना पड़ता था। कभी-कभी तो आबस्य और रसोई बनाने की असुविधा के कारण रात भी लाई-चने की शरण में बितानी पड़ती थी। गुड़ तो मेरा खास साथी ही था। उसे तो मैंने गत गीत-यात्रा के चार वर्षों में इतना खाया कि आज वह हायबिटीज़ के नाम से स्वास्थ्य का शश्रु बन बैठा है और उसका अंत ही नहीं दिखाई पड़ता।

अब एक समाजिक कठिनाई का ज़िक्र सुनिये-देहात के लोग बहुत बेकार रहते हैं। काम के दिनों में भी दोपहर के बाद का उनका सारा वक्त किसी चौपाल में बैठकर गप्पें हाँकने, एक दूसरे की निंदा करने श्रौर तम्बाकृ खाने और पीने में जाता है। मैं भी उन्हीं में जा बैठता। पर मेल मिलता नहीं था। वे बेचारे एक मैली-सी धोती पहने नङ्ग-धड्ङ्र बैठते थे। उनके बीच में मैं सफेद धोती-कुरता और टोपी पहनकर बैठता था। काम भी क्या ? गीत-संग्रह; जो बहुत से शिन्तित कहे जानेवालों की दृष्टि में पागलपन समका जाता है, गाँव के गँवारों की दृष्टि में तो वह एक मज़ाक के सिवा श्रौर कुछ हुई नहीं। मेरे काम का महत्व समक्षना उनकी बुद्धि से बहुत दूर था। इसलिये मन में पैदा हुये कौत्हल की पूर्ति के बिये उनको नई-नई कल्पनायें करनी पड़ती थीं। कोई कहता— बाबूजी किसी श्रीर मतत्तव से देहात में श्राये हैं। कोई कहता—श्ररे, यह खुफिया पुलिस का कोई दारोगा है । किसी बदमाश की टोह लेने श्राया है। कोई कहता—बाबू साहब श्रीरत की तत्ताश में श्राये हैं। कोई ख्व सुरत बड़की या श्रीरत देखेंगे तो ले भागेंगे। कोई कहता—श्ररे ! ये शहर में कोई कुसूर करके भगे हैं। देहात में हज़रत छिपे-छिपे फिर रहे हैं। इसी प्रकार के तीरों का निशाना बनकर मैं गाँवों में रहता था।

सन् १६२६, २७, २८, के बरसात के महीनों में मैंने गाँवों में जा-जाकर निरवाही श्रौर हिंडोले के गीत श्रौर जाड़े के महीनों में जाँत श्रौर कोल्हू के गीत लिखे थे। सोहर श्रौर गर्मी के गीत—जैसे विवाह श्रौर जनेज के गीतों के लिये में गाँवों में नहीं जा सका। गीतों के संग्रह में देर होती देखकर मैंने कुछ देहाती पढ़-लिखे लोगों को वेतन देकर गीत जमा करने के लिये रक्खा। इनमें से श्रधिकांश ने मुक्ते खूबही ठगा। कई लो प्रयाग श्राकर मुक्त से काफी रुपये ले गये श्रौर ऐसे बैठे कि उन्होंने फिर साँस ही डकार न ली। कइयों ने कुछ गीत भेजे श्रौर फिर गीत लिखानेवाली बुढियों को देने के लिये रुपये तलब किये, जो गीतों के लोभवश मुक्ते देने पड़े। पर वे रुपये गीत की सूरत में फिर कभी नहीं लौटे। इससे कितने ही गीत तो दो-दो तीन-तीन रुपये फी गीत की जागत के पड़ गये हैं।

बिहार के गीत मुक्ते डाक-द्वारा इतने काफ़ी मिल गये कि मुक्ते उघर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी | बिहार की स्त्रियों में युक्त-प्रांत की स्त्रियों से अधिक शिचा का प्रचार जान पड़ता है | बिहार की स्त्रियों में गीत जिल रखने की प्रथा है, जो युक्त-प्रांत में मेरे देलने में बहुत कम आई । बिहार से बहुत-सी हस्त-जिल्जित कापियाँ मेरे पास आई थीं, जिनसे मैंने गीत नक़ज करके उन्हें वापस भेजा ।

इस प्रकार उत्तर भारत में गीत-संग्रह का चक्र चलाकर में अन्य प्रांतों के गीतों का अध्ययन करने के लिये, मनवम्बर, १६२७, को प्रयाग से बम्बई के लिये चल पड़ा। बम्बई में मैंने मराठी और गुजराती लोक-गीतों की छुपी पुस्तकें ख़रीदीं। कुछ ब्यक्तियों से भी मिला और उनसे गीतों का नुजनात्मक ज्ञान प्राप्त किया।

१६ नवम्बर, १६२७ को मैं प्रातःकाल १।। बजे, नेत्रवती जहाज़ से द्वारका के लिये रवाना हुथा। मेरा इरादा द्वारका से प्रवेश कर के काठियावाड़ श्रौर गुजरात का अमण करने का था। श्रतएव ता० १७ नवम्बर १६२० को १।। बजे सवेरे मैं द्वारका पहुँचा। द्वारका श्रौर वेट द्वारका में मैं तीन दिन रहा। वहीं मैंने काठियावाड़ में दौरा करने का प्रोग्नाम तैयार किया श्रौर उसके श्रनुसार जामनगर, राजकोट, पोरबन्दर,

सोमनाथ, ज्वागड़, गिरनार, गोंडल, मोरवी, वाँकानेर, धांगधा, पालि-ताना, वढवान और लिमडी की यात्रायें कीं। यात्रा में में अकेला था। इसलिये खाने की तकली कें श्रीर यात्रा की श्रन्य श्रसुविधायें भी बहुत भोगनी पड़ीं।

में काम-चलाऊ गुजराती भाषा जानता हूँ। काठियावाड़ की यात्रा के मेरे श्रनुभव बड़े मधुर हैं। काठियावाड़ श्रीर गुजरात के लोग बड़े सहृदय होते हैं। मुक्ते गुजरात स्वभाव ही से प्रिय है। काठियावाड़ के होरे में वह प्रियता श्रीर भी बढ़ गई।

गुजरात श्रीर काटियावाड़ में रास नाम का नाच प्रायः प्रत्येक गाँव में,प्रत्येक पूर्णिमा की रात में होता है। संध्या के भोजनोपरांत महत्त्वे की स्त्रियाँ किसी स्थान विशेष पर एकत्र होकर रास नाचती हैं। गुजरात की पूर्णिमा स्त्रियों के इस श्रानन्दोत्सव से कैसी सुद्दावनी हो जाती होगी, जरा कल्पना कीजिये।

गर्बा एक खास तरह का गीत है। इसे गाते समय स्त्रियाँ एक गोल चकर में घूमती हुई हाथों से बड़ा श्रवण-सुखद ताल देती हैं। घूमते समय कभी श्रागे की तरफ मुक जाती हैं, कभी बग़ल की तरफ श्रीर कभी सीधी खड़ी हो जाती है। यह दश्य बड़ा ही नयन-मनोहर होता है। गुजरात का यह सुप्रसिद्ध नृत्य देखकर श्रीर गान सुनकर मुभे बड़ा हर्ष हुश्रा।

काटियावाड़ की बहुत-सी सुखद स्मृतियाँ साथ लेकर में अजमेर आया। अजमेर में भी गीत-संग्रह के लिये कुछ मित्र तैयार करके तथा कुछ गीत प्राप्त करके में जोधपुर गया। जोधपुर में मेरे कितने ही पत्र-परिचित मित्र प्रत्यच हुये। गीत-संग्रह के लम्बे-चौडे वादे लेकर, और कुछ गीत प्राप्त भी करके, में फिर अजमेर वापस आवा, और वहाँ से उदयपुर, नायद्वारा और चित्तीरगढ गया। महाराणा प्रतापसिंह के साथी भीलों के गीत प्राप्त करने का प्रबन्ध किया और वहाँ की श्रव्जी तरह सैर करके फिर श्रजमेर वायस श्राया । श्रजमेर से फिर जयपुर गया । वहाँ से सोकर, सोकर से फाहपुर (शेखावाटी), फतहपुर से पिलानी गया । पिलानी बिड्बा-परिवार का मूलस्थान है । श्रीयुक्त जुगलकिशोर जी, श्रीयुक्त घनश्यामदास जी, श्रीयुक्त रामेश्वरदास जी बिड़ला-बंधु उन दिनों वहीं थे। मैं श्रीयुक्त घनश्यामदास जी के पास ठहरा। गीत-संग्रह के लिये श्रीयुक्त घनश्यामदासजी ने मुक्ते पहले भी दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी, पिलानी में भी दी ! बिड़ला-बंधु चार भाई हैं। चौथे भाई श्रीयुक्त बज्जभोहनजी उन दिनों कलकत्ते में थे। उनसे मिलने का अवसर मुक्ते अगले वर्ष काश्मीर में मिला। कारमीर में उन्होंने कारमीरी गीतों के 'लिये मुक्ते आर्थिक सहायता दी थी। चारों भाइयों का मानसिक विकास बड़ाही सुन्दर हुग्रा है। सब को स्वदेश और हिन्दू-जाति के कल्याण और शिचा-सदांचार की वृद्धि के लिये आन्तरिक अनुराग है। श्रीयुक्त जुगलिकशोरजी को हिन्द्-जाति की उन्नति के लिये गहरा प्रेम है। श्रीयुक्त घनश्यामदास जी को श्रीर श्रीयुत रामेश्वरदासजी को संगीत का भी शौक है। दोनों भाई सरोद अच्छा बजाना जानते भी हैं।

राजपूताने के बिये हमारा अनुमान था कि वहाँ मुके अच्छे गीत नहीं मिलेंगे। पर वह ग़बत साबित हुआ और मारवाइ ऐसे रूदे-सूखे प्रान्त में भी मुक्ते प्रेम और करुण्यस के करने प्रवाहित मिले। वहाँ भी प्राम-कविता का विकास उसी उन्नाद के साथ हुआ है, जैसा भारत के अन्य प्रान्तों में। वहाँ भी बाप्जी जैसे वोरों को कथाएँ देहात में उसी तरह प्रचितत हैं, जैसे युक्तप्रान्त में आवहा। संयोग वियोग श्रङ्कार की तो बात ही अलग है, इस विषय में तो कोई प्रान्त पिछड़ा हुआ नहीं है। वहाँ युक्तप्रांत के घाच और भड़री की तरह राजिया, किसनिया,के लिया, ईलिया, होटिया, दानिया, नाथिया, पुसिया, बाघजी, बीकरा, भेरिया, मोतिया और सगतिया आदि देहाती कवि हुये

हैं, जिन्होंने ग्रामीणों में नीति और सदाचार के भाव अबतक बना रक्खे हैं। मानों ये समाज के पहरेदार हैं।

राजपुताना तो कभी वीरों का प्रान्त था। इससे वीररस के भी गीत उघर खूब प्रचलित हैं। भीनों के गीत प्राय: वीररसपूर्ण हैं।

पिखानी में मैं कई दिन रहा। गीत संग्रह के काम की कुछ व्यवस्था हो जाने पर मैं वहाँ से पंजाब के लिए रवाना हो गया। श्रीर लाहौर, श्रमृत-ार श्रीर लुधियाना होता हुश्रा मैं प्रयाग लौट श्राया।

इस लम्बी यात्रा से लौटकर मैंने युक्तपांत के गाँवों की यात्रा फिर शुरू की । यदि श्रोदना-बिन्नौना ढोने की कोई श्रसुविधा न हो, तो जाड़े के महीने यात्रा के लिए बड़े श्रच्छे होते हैं।

सन् ११२८ की मई में मैने गीतों के लिए काश्मीर की यात्रा की ।
वहाँ मैं दाई महीने के लगभग रहा । काश्मीर के गीत काश्मीर ही को
तरह सुन्दर हैं । काश्मीर में स्व० लाला लालपतराय ने मेरे गीत सुने
थे और मेरे काम से बड़ी सहानुभूति प्रगट की थी । चमारिनों के गीत
सुनकर उनके हृदय की आहु ता आँलों मे उमड आई थी । अलूतों के
लिये उनके हृदय में सचमुच बड़ा ही अनुराग था । उन्होने एक पत्र
लिखकर सब शिचितों और अशिचितों से मेरे काम में सहायक होने की
अपील की थी ।

कारमीर से लौट कर में बीमार हो गया | किर भी १६२८ की बरसात में मैंने गीत-यात्रा जारी रक्खी । सन् १६२६—२७—१८ में कुल मिलाकर लगभग १-१० हज़ार मील की यात्रा मेंने पेंदल और रेल से की । और गीत-संग्रह में सब प्रकार के ख़र्च मिलाकर कुल ३८—३६ सी रुपये ख़र्च किये । समय, धन और स्वास्थ्य तीनों को अपनी शक्ति से अधिक ख़र्च करके मेंने पाया क्या ? १०-१२ हज़ार गीत और ग्राम्य जीवन के अनमोज अनुभव ।

म्राम-गीतों के संग्रह से देश या समाज को क्या लाभ पहुंचेगा ?

यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर पाने के लिये बहुत से लोग लालायित होंगे।

सबसे पहला लाभ तो यह है कि हम एक कंटस्थ साहित्य को लिपिबन्द करके उसे सुरचित कर लेंगे।

दूसरा लाभ इन गीतों के संग्रह से यह होगा कि हमको स्त्रियों के मस्तिष्क की महिमा देखने को मिलेगी। जिनको हमने मूर्छ समम रखा है, उनके मस्तिष्क से ऐसे ऐसे कवित्वपूर्ण गीत निकले हैं कि उन पर हिन्दों के कितने ही कवियों की रचनायें निछावर की जा सकती हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान् बाबू भगवानदास के शब्दों में 'उनमें रस की मात्रा क्यास, बाहमीकि, कालिदास और भवभूति से भी तथा तुलसीदास, सूरदास से भी अधिक है।' क्या यह एक आश्चर्य की बात नहीं है ? अतएव ऐसी आश्चर्य की वस्तु का संग्रह क्या आवश्यक नहीं है ?

तीसरा लाभ इन गीतों से यह होगा कि हिन्दी की प्राचीन श्रौर नवीन कविता की शैली पर इनका श्रभाव पड़ेगा। गीतों की रचना प्राकृतिक शैली पर हुई है। उनमें किल्पत नहीं, बिल्क स्वाभाविक रस का विकास हुआ है। अतएव उसका श्रभाव भी शीश्र श्रौर स्थायी होता है। मुक्ते श्राशा है, कि गीतों का अध्ययन करके हमारे वर्तमान कवि-गगा अपनी शैली में परिवर्तन वरेंगे।

चौथे, हम गीतों में विश्वित अपने देश के भिन्न-भिन्न रस्म-रिवाजों श्रीर रहन-सहन से जानकार हो जायँगे। इस जानकारी से देश के नेता, श्रीर समाज-सुधारक सभी लाभ उठा सकते हैं।

पाँचवें, गीतों-द्वारा हम जनता को यह बता सकेंगे कि पूर्वकाल में, जब के बने ये गीत हैं, बाल विवाह की प्रथा नहीं प्रचलित थी। वर-क्रन्या अपनी पसंद के अनुसार जीवन-संगी चुनते थे। गीतों में सर्वत्र ऐसा वर्णन मिलता है। यद्यपि वर-क्रन्या को अब वैसे अधिकार प्राप्त नहीं है, पर गीतों में विवाह का प्राचीन आदर्श तो कायम है। यदि श्रीम-गोतां-हारा हम यह बात अपने देश के माता-पिताओं के हृद्य में उतार सके, तो गीतो से यह एक बहुत बड़ा लाभ समर्का जायगा।

छुठें, हम गीतों में विशित भाई-बहन के प्रेम की 'वृद्धि करेंगे। पित-पत्नी के प्रेम को अधिक मधुर, चिरस्थायी और सुखमय बनायेंगे। बहू के प्रित सास की कठोरता, तथा ननद-भौजाई और देवरानी-जेठानी के सगड़े कम करेंगे। कन्याओं में सती-धर्म के प्रित शास्वत श्रद्धा की नींव डालेंगे। बहू पर होनेवाले अत्याचारों की मात्रा कम करेंगे। पित-वत-धर्म की मिहिमा का प्रचार करके हम पित-पत्नी के जीवन को अधिक विश्वमनीय और आनन्दमय बनायेंगे। नीति के वचनो का प्रचार करके हम अपद और अशिचित जनता की बुद्धि में स्फूर्ति उत्पन्न करेंगे। पिता-पुत्र में स्वाभाविक पवित्रता, युवकों में उच्चाभिलापा और वृद्धों में संतोष की वृद्धि करेंगे। पुरुषों को एक नारीवत की शिचा देंगे।

सातवें, हम हिन्दी-साहित्य में नये-नये महावरों, कहावतों, पहेलियों श्रीर नवीन शब्दों की बृद्धि करेंगे।

इस गीतयात्रा में यह देखकर मुक्ते कितनी ही बार श्रांतरिक वेदना हुई है कि हमारे देशवासियों की ज्ञान-िषपासा शांतसी पड़ती जाती है। दूसरी जातियों के ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति तो कहाँ ? हम श्रपने पूर्वजों ही का अनुभूत ज्ञान छोड़ते जा रहे हैं। पता नहीं, इस पतन की सीमा कहाँ है ?

श्रमेरिका के लोग रेड इंडियनों में प्रवेश करके उनकी एक-एक बात के जानने में लगे हैं। योरप के लोग श्रक्रीका के मनुष्य-भचकों तक के बीच में पहुँचकर उनके रीति-रस्म की खोज में लगे हैं। मनुष्य ही के नहीं, युरोप-श्रमेरिका के विद्वान् पश्र-पत्ती श्रीर कीट-पत्तक तक के रहन-सहन श्रीर स्वभाव की खोज करने में दिन-रात लगे रहते हैं। श्रीर हम? हम श्रपने ही देश-बातियों से श्रपरिचित हैं। गीत ही को लीजिये; अंग्रेज़ी में माम-गीत-साहिस्य पर सैकड़ों पुस्तकें हैं। विभिन्न तियों के रेट्म-रिवाज की जानकारी के लिये अंग्रेज़ विद्वानों ने अपना एक-एक जीवन जान दिया है, श्रीर अपने देश-वासियों के कल्याण कि लिये क्स्मानी मानू-भाषा का भागडार भरा है। यूरोप में ग्राम-गीतों के संग्रह के लिये कितनी ही सोसाइटियाँ हैं। वहाँ ग्राम-गीतों का जमा करना एक पेशा हो गया है, श्रीर गीत जमा करनेवालों की एक जाति बन गई है। इस ने श्रमी थोड़े ही दिन हुये, अपने देश के ग्राम-गीतों का एक-एक शब्द लिख लिया है। पर हम ? हम त्याग श्रीर वैराग्य का पाठ रट रहे हैं।

श्राटा पीसने वाली चक्की हमारे जाँत के गीतों को भी पीसती जा रही है। मदरसे किसानों, श्रहीरों, घोबियों श्रीर चमारों के गीतों को चुपचाप चाटते जा रहे हैं; कन्या-पाठशालायें नीरस, लच्यहीन, प्रभाव-रहित, निर्जीव श्रीर हदय को स्पर्शन करनेवाली तुकवनिद्यों से कन्याश्रों को उनके मधुर, उपदेशपद श्रीर लय-विशिष्ठ गोतों से दूर घसीटे जा रही हैं। श्रीर हम चुपचाप बैठे दुकुर-दुकुर ताक रहे हैं। स्व॰ खाला लाजपतराय ने श्रीनगर (काश्मीर) में गीतों को चर्चा छिड़ने पर एक गहरी श्राह के साथ यह वाक्य कहा था—We are losing every thing, यह श्रचरशः सत्य है। हमारी दशा उस ग़ाफिल मुसाफिर को सी है जो श्रंघा भी है श्रीर सो भी रहा है।

गीतों में जो कवित्व है, उसे ही मैं अपनी लेखनी-द्वारा प्रकट करने में समर्थ हुआ हूँ। पर ये गीत जब स्त्री कंठ से निकलते है, तब इनका सौन्दर्य, इनका माधुर्य और इनका उन्माद कुछ और ही हो जाता है। इससे गीतों का आधे से अधिक रस तो स्त्रियों के कंठ ही में रह गया है। खेद है, मैं उसे कलम की नोकद्वारा अपने पाठकों तक नहीं पहुँचा सका। यूरोप-अमेरिका में यह काम प्रामोफोन के रिकाडों से लिया जाता है। विधाता ने स्त्रियों के कंठ में जो मिठास रख दी है, जो लचक भर दी है, उसे में लोहे की लेखनी में कहाँ से जा सकता हूँ?

जब गृह-देवियां एकत्र होंकर पूरे उन्माद के साथ गीत गाती है, तब उन्हें सुनकर चराचर के प्राण तरिक्षित, हो उठते हैं। आकाश चिकतसा जात पड़ता है, प्रकृति कान लगाकर सुनती हुई-सी दिखाई पड़ती है। में एक अच्छे अनुभवी की हैसियत से अपने उन मित्रों से, जो कोवाली और टप्पे सुनने को बाहर मारे-मारे फिरते हैं, सानुरोध तहता हूँ कि लौटो, अपने अन्तःपुरों को लौटो। कस्त्री-मृग की तरह सुगन्ध-स्रोत तलाश में कहाँ फिर रहे हो ? स्वर का सचा सुख तुम्हारे अन्तः पुर में है। वहाँ की हत्तन्त्री का तार जरा अपने मधुर बचनो से छूदो, फिर देखो, कैसा सुखमय जीवन जाग उठता है।

गीतों की मूल बोली या भाषा का पता लगाना बहुत कठिन ही नहीं, असंभव-सा है, क्योंकि गीत उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तेरते चलते हैं। मनुष्य के कंठ ही उनके घाट हैं। उपयुक्त क्यठ पाकर कोई कहीं बसेरा ले लेता है, कोई कहीं। उन पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनका मूल रूप कायम नहीं रहता। इससे जहाँ वे गाये जाने लगते हैं, वहाँ के बहुत से शब्द, जो पर्यायवाची होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं और उनके मूल शब्दों को स्थान-च्युत कर देते हैं। इससे कौन-सा गीत पहले-पहल कहाँ बना, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। केवल इस बात का पता लग सकता है कि कौन-सा गीत कहाँ गाया जाता है।

स्त्रियों के गीतों में तो और भी गड़बड़ी रहती है। क्योंकि कन्यायें विवाहिता होकर जब दूसरे स्थानों को जाती हैं, तब अपनी असली बोली के गीत भी अपने साथ ले जाती है। उनकी ससुराल की बोली जुदा हुई, तो भी वे अपने गीतों में बहुत कम हेर-फेर करती हैं। एक तो शिचिता न होने के कारण हेर फेर कर नहीं सकतीं; दूसरे अपरिचित बोली के शब्दों की पाकृतिक मिठास से वे परिचित भी नहीं होतीं इससे अपने परिचित शब्दों को बदलाना वे पसंद भी नहीं करतीं और जहाँ वे जातीं हैं, वहाँ भी प्राय: उनके जाने हुए सब प्रसंगों के गीत

वहाँ की बोली में मौजूद मिलते हैं, इससे हेर-फेर की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर वे अपने बहकपन के याद किये हुये गीतों को अधिक सरस समकती हैं और जब उनसे पूछा जाता हैं, तब उन्हीं गीतों को वे जिखाती तथा जिखकर भेजती भी हैं। यही कारण है कि कभी-कभी पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों में गाये जाने वाले गीत मिल जाते हैं, और पूर्वी जिलों के गीत पश्चिमी जिलों में।

मैंने इस पुस्तक में जितने गीत दिये हैं, वे भिन्न-भिन्न जिलों के हैं। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में वे उसी जिले के गीत हैं, या श्रासपास के दूसरे जिलों के, जहाँ से कन्यायें उन्हें ले गई हैं।

भाषा या बोलियों के अनुसार गीतों का विभाग करना भी बहुत सुरिकल है। किसी-किसी जिले में एक से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे जौनपुर के पश्चिमी हिस्से में अवधी और पूर्वी हिस्से में भोजपुरी का मिश्रण मिलता है। अवधी और बजभाषा के सरहदी जिलों में भी बोलियों का मिश्रण मिलता है। यही कारण है कि एक-एक गीत में दो-दो तीन-तीन बोलियों के शब्द पाये जाते हैं।

मैंने सन् १६२४ से १६३० तक जगातार देशभर में घूम-फिर कर, मासिक पत्रों में लेख लिखकर तथा डाक-द्वारा पत्र भेजकर लगभग १४ हज़ार प्राम-गीतों का संप्रह किया था। सन् १६२६ में मैंने उनमें से कुछ प्रामगीत पुस्तकाकार प्रकाशित भी किये थे। इस पुस्तक में जो गीत दिये गये हैं, वे सब उसी संप्रह से लिये गये हैं। में अपने संप्रह को समुद्र की एक बूँद के बराबर भी नहीं मानता हूँ। यथि १६३० के बाद भी मेरा प्रयत्न अवतक जारी है, पर इसका कार्य-चेत्र ऐसा असीम दिखाई पड़ा और सहायक इतने कम मिले कि अब मेरे उत्साह में शिथिलता आ गई है। संप्रह का काम किसी एक व्यक्ति के बूते का नहीं है, बित्क गवर्नमेट या अच्छी शक्तिशालिनी किसी संस्था के करने का है।

सभा ग्राम-गीत संग्रहणीय नहीं होते। उनमें कूड़ा-कचरा भी बहुत है। श्रन्छे पारखी ही उनमें से रत्नों को द्वें विकाल सकते हैं। ग्रतण्व योग्य व्यक्तियों ही को इस कार्य में लगना चाहिये।

जो गीत और कहावतें मैंने इस पुस्तक में दी है, उनसे कहीं अधिक सरस और उपयोगी गीत और कहावतें अभी आमीं खों के कंडों मे हैं। वहाँ से निकालकर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित कर देना बहुत ज़रूरी है।

योरप और अमेरिका में आम-साहित्य के संग्रह का कार्य बहुत ज़ोरों पर हुआ है। वहाँ गीतों के रेकार्ड तैयार किये गये और नृत्यों के फिल्म। इस देश में भी ऐसा ही उद्योग करने की शीध ज़रूरत है। क्योंकि जितने बृद्ध स्त्री-पुरुष रोज़ मर रहे हैं, उनमें से हरएक आम-साहित्य की सम्पत्ति को कम ही करता जा रहा है।

ग्राम-साहित्य के संग्रह में किताइयाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी किताई घेंथे सँभावने की है। क्योंकि गाँव के लोग बोलकर लिखा नहीं सकते। इसका उन्हें श्रभ्यास ही नहीं होता। वे जब गाने की तरंग में श्राते हैं श्रीर गाने लगते हैं, तभी सुन-सुनकर गीत लिखे जा सकते हैं। वे जानते ही नहीं कि कहावतें श्रीर महावरे क्या चीज़ हैं। जब वे श्रापस में बातचीत करने लगते हैं, तब उनके सुँह से वाक्य-वाक्य में कहावतों श्रीर महावरों का ताँता लग जाता है। सावधान संग्रह-कर्ला चुन-चुनकर उन्हें लिख ले सकता है।

परदे की प्रथा के कारण स्त्रियों के गीत मिलने में और भी किंडिनाई है। इसके लिये मेले-ठेले में उनके अुगढ़ के साथ काग़ज़-पेंसिल लेकर चलना पड़ेगा। धान का खेत निराते समय मेड पर, छत कूटते समय छत पर और चक्की पीसने के समय रात के आख़िरी पहर में गृहस्थ के घर के पिछुवाड़े, बैठना पड़ेगा। नीची श्रेणी के लोगों के शादी-व्याह में सिम्मिलित होना, जाड़े की रात में अलाव के पास बुह्दों के साथ बैठकर बातें करना और जाड़े की आधीरात से चलने

वाले ईख के कोल्हू के निकट बैठकर, थर-थर कॉॅंपते हुये, गीत जिखना पड़ेगा। कठिन तपस्या है। मेंने अनुभव करके देख जिया है।

कितने ही गीत श्रध्रे मिलते हैं, जिन्हें कई गाँवों में सुन-सुनकर पूरा करना पड़ेगा। ग्राम-गाथाओं को महीनों बैठकर सुनना पड़ेगा। किसानों श्रीर मज़दूर पेशेवालों की फुरसत का भी सवाल है, जो पैसे से हल होगा।

इस काम में, जबतक देश के विद्वान् और सुशिचित युवक अपनी आत्म-प्रेरणा से न प्रवृत्त हों, तबतक बाखों रुपये का खर्च है, और कोई गवर्नमेंट ही इसे करा सकती है। जहाँ प्राम-सुधार के लिये सरकार हर साल बाखों रुपये खर्च कर रही है, वहाँ प्रति वर्ष वह बीस-पचीस हज़ार रुपये भी इस काम में खर्च करे, तो मेरा अनुमान है कि तीन-चार वर्ष के लगातार परिश्रम से एक प्रांत का पूरा कंटस्थ साहित्य लिपि-बद्ध हो जायगा।

इस पुस्तक में प्रकाशित गीतों श्रीर प्रायः सब कहावतों में उनके ज़िले के नाम नहीं दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि मुक्ते स्वयं उनके ज़िले मालूम नहीं हैं। उनमें से कुछ तो कई जिलों में बिना किसी पाठान्तर के प्रचलित है।

यिद सूबों की सरकारें प्राम-साहित्य के संग्रह का काम उठा लेती हैं तो मेरा विश्वास है कि वे इसके द्वारा साहित्य ही को नहीं, देश के श्रन्य विषयों को भी बहुत लाभ पहुँचायेंगी। श्रीर प्राम-सुधार का काम तो प्राम-साहित्य के श्रन्छे श्रध्ययन के बिना कभी सफल हो ही नहीं सकता, यह मेरा दढ़ विश्वास है।

मुक्ते हार्दिक हर्ष है कि इस नये रास्ते पर चलने वाला में पहला व्यक्ति हूँ, जिसने एक मंज़िल ख़तम कर ली है। मेरा काम गीतों की उपयोगिता प्रकट करके, उनके संप्रद के लिये जनता में सुरुचि श्रीर प्रयत्न जाध्रत करने का था। श्रपनी समक्त में मैंने उसे पूरा कर लिया। श्रव रास्ता खुल गया है। उसकी सब मंजिलें चलकर पूरी करने वाले जीन श्रागे श्रायेंगे। मैंने जो कुछ किया, वह हिन्दी-संसार के सम्मुख है। वह चाहे भला हुश्रा हो, या बुरा, सब हिन्दी-संसार को समर्पित है गीत उसी के रत्न है, जो उसी के चारों श्रोर बिखरे पड़े हैं। उनका कोई कद़दान नहीं था। मैंने उनमें से थोड़े रत्नों को उठाकर श्रागे रक्खा है श्रीर वताया है कि ये रत्न है, इनकी रचा होनी चाहिये। मैं इतना ही कर सकता भी था।

ये रत्न मुक्ते बहुत ही प्यारे हैं। क्यों कि इनको मैंने अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य, जिसका मूल्य रुपयों से नहीं आँका जा सकता, ब्यय करके प्राप्त किया है। यह वह पौधा है, जिसे मैंने अपने स्वास्थ्य से सींचा है। ईरवर करे, यह बढ़े, और फूले-फले। इसकी झाया में, संसार के घोर दुःखों से दग्ध जन कुछ देर विश्राम लेकर शीतल, स्वस्थ और सुखी हों।

इस कार्य में मुक्ते बहुत से मित्रों और बहनों ने सहायता पहुँचाई है। सचमुच यदि उनकी सहायता मुक्ते न मिलीं होती, तो मैं गीतों का अगाध, और अपार सागर एक छोटी सी नौका पर चढ़कर नहीं तर सकता था। सब के नामों की सूची बढ़ी लम्बी है। कुछ मित्रों ने पत्र- हारा अपनी सम्मतियाँ भेजकर मेरे हृद्य को बल प्रदान किया है। जब कितने ही शिचित कहे जाने वाले लोग मेरी हँसी उड़ाते थे, मेरे उद्योग को पागलपन बतलाते थे, कितने ही लोग कहते थे कि मैं धन के लोभ से इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ, तब ये ही पत्र मुक्ते मार्ग से विचलित नहीं होने देते थे और मेरे घैर्य को क़ायम रखते थे। अतएव इन पत्रों का महत्व मैं कम नहीं समकता हूँ। मैं इन सब का हृद्य से कृतज्ञ हूँ और अपने पाठकों से निवेदन करता हूँ कि यदि वे मेरे काम से सन्तुष्ट हों, तो वे भी मेरे सहायकों के प्रति कृतज्ञ त्वा प्रकट करें।

बसन्त-निवास, सुत्ततानपुर गांघी-जयंती, ता० २-१०-४०

रामनरेश त्रिपाठी

# याम-साहित्य की रूप-रेखा

श्राचीन भारतवर्ष क्या था ? श्रीर उसके निवासियों का सचा स्वरूप क्या है ? यह श्रगर जानना श्रीर समक्षना हो, तो हमें श्राम-साहित्य का श्रच्छा श्रध्ययन करना चाहिये।

जब हम किसी चमार के घर में 'सोने की थरिया मैं जेंबना परोस्यों' या 'खोलों न चन्द्रन केविड्या' वाला गीत गाया जाता हुआ सुनते हैं, तब हमें मानना पड़ता है कि किसी समय चमार के घर में भी सोने की थाली और चन्द्रन के किवाड रहे होंगे और न रहे होंगे तो भी उसके दिमाग़ तक तो वे पहुँच ही गये थे।

या जब चमारिन युवती गातीं है-

जो हम होई सतवन्ती होई ना। मोरे श्रॅंचरा भभिक उठै श्रगिया हो ना॥

तब भारतीय नारी के सती-वर्म की एक मनोहर मूर्ति हमारे ध्यान में उतर आतो है, जिस पर किसी समय हमारे देश की चमारिन भी गर्व करती थी। आज तो उसके घर में कॉॅंसे की फूटी थाली भी मुश्किल से मिलेगी और उसके फूस के मोएड़े में केवाड़ों की ज़रूरत ही नहीं है; तथा ग़रीबी के कारण उसका चरित्र-बल भी चीण हो चला है। पर उसने अपने सुख के दिनों की मधुर स्मृति अभी तक अपने गीतों में पिरो रक्खी है, जिसकी खिडकियों से हम प्राचीन भारतवर्ष के वैभव और विलास को मॉक कर देख सकते हैं। इस-लिये पहले-पहल हमें उसी के द्वार से गॉव में प्रवेश करना चाहिये। तभी हम गॉव के स्वरूप को ठीक-ठीक पहचान सकेंगे और उसकी उन्नति में सहायक हो सकेंगे।

```
प्राम-साहित्य को हम नीचे लिखे बर्गों में बाँट सकते हैं :--
   १-संस्कारों के गीत।
  २ - वतों श्रीर त्योहारों के गीत।
  ३--ग्राम-गाथाये ।
  ४---ग्राम-कथायें।
  १ - मन्दिरों में गाये जाने वाले पद ।
  ६-राह के गीत।
  ७-खेत के गीत।
  E-शिखसंगों के गीत ।
  १ - भिन्न-भिन्न जातियों के गीत ।
 १०-कोल्ह के गीत।
११ - चक्की के गीत ।
१२-ऋतुत्रों के गीत।
13 - बचों के गीत. खेल श्रीर कहा निया।
११--गाँव में मनोरक्षन के साधन--मेले श्रीर तमारो ।
१४-गाँव के खेल ।
१६-गुड़ियों के गीत।
१७--प्राम-संगीत ( नाच ग्रीर गीत )।
१८-नाच श्रीर उसके तरीके।
१६ - बाजे और उनके उपयोग ।
२०--नीति की कहावते ।
२१--- स्वास्थ्य की कहावतें।
२२-खेती की कहावतें।
२६ - बुम्हीवल श्रीर हकोसले।
२४-बारह मासे।
२४--नये-नये शब्द श्रौर महावरे ।
२६--मनुष्य श्रीर पश्च के रोगों के नुस्खे।
```

## २७-पेशेवरों के शब्द ।

२८ - जड़ी बृटियों की पहचान और उनके उपयोग ।

## गाँव का स्वरूप

श्रसकी हिन्दुस्तान शहरों में नहीं. गाँवों में है । शहरों में श्ररब श्रोर योरप घुस श्राये हैं; पर गाँव की मूल संस्कृति श्रोर प्रकृति श्रभीतक उसी हाजत में है, जिस हाजत में वह चन्द्रगुष्त श्रोर श्रशोक के ज़माने में रही होगी। श्रन्तर पड़ा है तो केवल धन का । पहले जैसा धन श्रब गाँवों में नहीं है, बिल्क घोर निर्धनता है। पर निर्धनता का उसकी नींव पर श्रभीतक बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है।

गाँव को गाँव की दृष्टि से देखिये, तभी वह सुन्दर मालूम होगा।
गाँव को अन्दर से देखिये, तभी उसकी सम्पूर्णता समम्म में आयेगी।
अभी जो हम गाँव वालों को असम्य, गंदे और अस्त-व्यस्त-सा
पाते हैं, उस का पहला कारण तो उनकी असहा ग़रीबी है, और
दूसरा यह कि हम उन्हें योरप की आँखों से देखते हैं, इसीसे उनमें
असंख्य जुटियाँ दिखाई पड़ती हैं। इम में उनकी जुटियाँ ही देखने
का अम्यास भी डाला गया है। उनकी जुटियाँ ही जुटियाँ हमें बताई
भी जाती हैं और हम उन्हें अपनी प्रखर प्रतिभा से बढाते भी रहते
हैं, इससे उनसे हमें घृणा होती जाती है।

ग़रीबी किसी तरह हट जाय तो गाँव वालों में श्रनेक ऐसे सद्गुण चमक उठेंगे, जो संसार के किसी भी सभ्य-समाज के लिये श्रादर्श माने जायँगे श्रीर जो पैतृक-सम्पत्ति की तरह हजारों पीढियों से उनके पास हैं।

गाँव की प्राचीन न्यवस्था का श्रव्छी तरह श्रध्ययन किया जायगा तो वह एक श्रादर्श न्यवस्था साबित होगी। किसी ज़माने में गाँव में शिचा, न्याय, सहयोगिता, स्वास्थ्य, चरित्र-निर्माण श्रीर गृह- पुरानी श्रीर नवीन शिचा-प्रणाली में एक मौलिक श्रन्तर है। पुरानी शिचा-प्रणाली का माध्यम कान है; श्रीर नई का आँख। पहले लोग सुनकर श्रिविक सीखते थे श्रीर श्रव पडकर। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह श्रक्ष विचारणीय है। वेद का नाम श्रुति इसलिए है कि वह सुना जाता है। 'स्मृति' को स्मरण रखना पड़ता है; क्योंकि वह कानून का संग्रह है।

गाँव में कथावाली प्रणाली बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे अपट लोग भी हिन्दू-सभ्यता के मूल सिद्धान्तों से अवगत होते रहते हैं और अपने चरित्र में उनका प्रभाव भी पडने देते रहते हैं।

## शिज्ञा का आरम्भ

गाँवों में शिचा का श्रारम्भ माँ की गोद से ही हो जाता है। पहले बच्चे को बोलचाल के कुछ शब्द रटाये जाते हैं; फिर कुटुम्बियों के उपनाम जैसे, बाबा, दादा, चाचा, काका, माई श्रीर बहन श्रादि तथा घर की चीजों के नाम बताये जाते हैं।

जब बचा घर के बाहर निकलने लगता है और वह कुत्ते, बिछी, गौरैया, गाय, भैंस, बैल, बजुड़ा गीदड़ श्रादि जानवरों और गृहस्थ से संबंध रखनेवाले नाई, धोबी, ग्वाला, कुम्हार, माली, पुरोहित, कहार श्रादि पेशेवरों से परिचित हो जाता है, तब उसे उनसे संबंध रखनेवाली कहानियाँ, गद्य और पद्य दोनों में, सुनाई जाती हैं, जिनसे उसे वस्तु- ज्ञान कराया जाता है, तथा शब्दों के प्रयोग की विधि और व्यवहार-कुशबता सिखाई जाती है।

बचों की शिचा का जो स्वरूप गाँवों में प्रचितत है, वह उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, श्रीर विश्लेषण करने पर वह विज्ञान-सम्मत भी साबित होगा।

# गीत, खेल और कहानियाँ

वचों को लोरियों, खेलों और कहानियों-द्वारों शिक्ता दी जाती है। माँ मधुर स्वर से गा-गाकर बच्चे को जगाती और सुलाती है। बच्चे लोरियाँ सुनते-सुनते सोना पसन्द करते हैं। जिन्होंने शुरू-शुरू में लोरियों की प्रथा चलाई, उनको ज़रूर मालूम था कि किस तरह कान-द्वारा बच्चे के दिमाग़ पर नींद का जान फेरा जा सकता है।

बचा जब जाग उटता है, श्रीर उसे बहुताने की ज़रूरत होती है, तब उसका बड़ा भाई, बहुन, पिता, चाचा या घर का श्रीर कोई वयस्क व्यक्ति उसे गोद में उटा लेता है श्रीर घर में या बाहर किसी खाट पर चित लेटकर, श्रपने दोनों घुटनों को बराबर मोड़कर, टाँगों पर उसे बैटा लेता है श्रीर यह गीत गाता है:—

खंता मंता लेई थैं; एक कौडिया पाई थैं; गंगा में बहाई थैं; गंगा माई बालू दिहिन; ऊ बालू हम भुजवा क दीन, भुजवा हम्में लाई दिहेस; ऊ लाई घसिकरवें दीन; घसिकरवा हम्में घास दिहेस; ऊ घसिया हम गैया क दीन; गैया हम्में दूध दिहेसि; वहि दुधवा का खीर पका यउँ; खिरिया गैं जुड़ाह; भैया गैं कोडाँह, बहिनी गैं मनावें; चला भैया खाइ ला; भैया मारेन दुइ लात।

बीच से इसका एक पाठान्तर यह भी मिलता है:—
ऊ लावा हम कोहँरा क दीन; कोहँरा हम्में हाँड़ी दिहेस; विह हँड़िया में खीर पकाये—

बाकी सब पहले जैसा । एक पाठान्तर यह भी है :—

ऊ लौवा हम मिलया क दोन; मिलया हम्में फूल दिहेस; ऊ फुलवा हम राजा क दीन; राजा हम्में घोड़ा दिहेन: ऊ घोड़वा हम भैया क दीन; घोड़ा चिंद ने भैया गयेन, बहिनी क मनावें; बहिनी आह हँसह लागि; हँसी देखें चिरई आह । चिरई दिहेसि दाना । उ दनवा घसिकरवा क दीन; चसिकरवा दिहेस घास । ऊ घसिया हम गह्या क दीन; गैया दिहेसि दृध । ओहि दुधवा क खीर पकाये—

शेष पहले जैसा।

गीत के श्रंत में खेलानेवाला 'पु-लु-लु-लु' कहकर टाँगों को इतना जगर उठा लेता है कि बचा खेलानेवाले की छाती पर सरक श्राता है श्रीर उसका मुँह खेलानेवाले के मुँह के पास श्रा जाता है, जिसे वह चूम लेता है।

गीत पर ग़ौर करके देखिये तो मालूम होगा कि इस गीत-द्वारा बच्चे को घर के श्रासपास की कितनी वस्तुश्रों का ज्ञान करा दिया जाता है। कौड़ी, गङ्गा, बालू, भड़मूँ जा, लाई, घसियारा, घास, गाय, दूध, खीर, कुम्हार, हाँड़ी, फूल, माबी, राजा, घोड़ा, बहन, हँसी, चिड़िया, दाना श्रादि कितने ही शब्द, नये-नये वाक्य श्रीर कियायं, कुम्हार, माली श्रादि पेशेवर श्रीर उनके काम बच्चे को बता दिये जाते हैं। श्रंत में भाई के हृदय में बहन के लिये प्रेम उत्पन्न करने का बीज बो दिया जाता है। 'भैया मारेन दुइ लात' सुनकर भैया पर खलाये बिना रह नहीं सकते। फिर टाँगें ऊँची करने पर बचा जब छाती पर सरक श्राता है श्रीर उसका मुँह चूम लिया जाता है, तब वह भीतर ही भीतर कितना श्रानन्द श्रनुभव करता होगा, यह कल्पना-तीत है।

रात में जब चाँद दिखाई पड़ता है, माँ या बहन चाँद की छोर हाथ उठाकर बच्चे को दिखलाती है और गाती है:—

> चंदामामा धाइ श्रावा, धुपाइ श्रावा, टाटी ब्योंडा देत श्रावा, घी का लोंदा लेत श्रावा, भैया के मुँह में डारिद, घुटूक से।

'धुद्रक से' बचा द्व पीता है। गीत सुनकर उसे दूध पीने की याद श्राती है। टाटी-स्थोड़ा क्या है श्रीर क्यों दिया जाता है, इससे उसमें जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति जगाई जाती है।

चार-पाँच बरस का होने पर जड़का टोले-महरुले के जड़कों के साथ

खेलने निकलता है। उसके लिये छोटे-छोटे खेल हैं, जो घर के अन्दर खेले जाते हैं। एक खेल यह है:—

किसी दालान में पाँच लड़के जमा कर लिये जाते हैं। चार लड़के अपने-अपने हाथों की मूटियाँ बाँधकर एक के उत्पर एक रखते हैं। पाँचवाँ लड़का नीचे लिखे गीत गाकर अपने हाथ की पहली उँगला से एक-एक मूटी को मारकर हटा देता है:—

त्रात तोरों पात तोरों तोरों बन का खामा।
हथिया पर घुनघुनवा बाजे चमिक उठें सब राजा।।
राजा क रजाई फाटें मैथा क दुपट्टा।
हींचि हींचि मारें मुसरी क बचा।

गांत का कुछ अर्थ नहीं है। खेल के ग्रुरू में इसे मङ्गलाचरण समिमिये। जिसकी मूठी पर गीत का अन्तिम शब्द गिरता है, वह 'चोर' घोषित कर दिया जाता है और उसे वहीं छोड़कर तत्काल चारों लड़के भाग-भागकर दालान के चारों कोनों पर खड़े हो जाते हैं। 'चोर' उनको छूने दौड़ता है। 'चोर' जिसके पास पहुँचता है, वह मट से बैठ जाता है। जो खड़ा रह जाता है और 'चोर' से छुवा जाता है, वह 'चोर' होकर उसी तरह दौड़-दौड़कर दूसरों को छूने लगता है; और पहले वाला 'चोर' उसकी जगह पर खड़े होने और बैठने लगता है।

यह खेल बिना दाम-कौड़ी का है। एक दालान में, घर के श्रन्दर खेला जाता है। इससे बचों को राह के ख़तरे का श्रौर भूल-भटक जाने का भी भय नहीं रहता।

घर के अन्दर के खेल ६-७ बरस की उम्र तक के लड़कों के लिये बने हुए हैं। इसके बाद कुछ बड़े खेल, जिनमें ज़्यादा लड़के शामिल होते हैं, खेलने को मिलते हैं।

कार श्रीर कातिक के महीने में जब खेत श्रगली फ़सल के लिये जीत

दिए जाते हैं, तब लड़के श्रीर नौजवान भी खेत का खेल प्रायः रात में खेलते हैं, जिनसे सारे खेत के देले भी फूट जाते हैं।

जाड़े श्रीर गरमी में वे कबड़ी खेलते हैं। पेड़ पर चढ़ने श्रीर पानी में तैरने के खेल भी वे खेलते रहते हैं, जिनसे पेड़ पर चढ़ना श्रीर पानी में तैरना उन्हें बिना कुछ खर्च के श्रा जाता है। बरसात में श्रखाड़ों में कुश्ती लड़ने श्रीर लम्बी कूद का खेल होता है। इस तरह लड़कों की बौद्धिक श्रीर शारीरिक शिचा साथ-साथ चलती है।

मानसिक शिचा के लिये कहानियाँ कही जाती हैं।

गाँव की कहानियों और स्कली रोडरों की कहानियों में मौलिक अन्तर होता है। रीडरो की कहानियाँ ज्यादावर योख से आई हैं। उनमें दिमागी कतर-ब्योंत ही श्रिष्ठिक होती है, भारत के सात्विक जीवन को पोष्टिक ग्राहार देने वाले तत्व कम । किसी में लोमडी ने चालाकी से कोंबे का दकड़ा कैसे छीन लिया की चालाकी बतलाई गई होती है श्रीर किसी में भेड़िये श्रीर मगर को घोखा देने वाली बात होती है। निश्चय ही बच्चे का दिमाग विलायती कहानियों के प्रभाव से घोखा. चतराई और धर्तता के साँचे में ढल जाता होगा । दिमाग श्रीर शरीर को उत्तेजना देनेवाली श्रीर श्रझ-संचालन की ज्यादा क्रियायें करानेवाली कहानियां योरप के ठचडे मुल्कों के लिये तो लाभदायक हो सकती हैं, पर हिन्दुस्तान-जैसे गरम मुक्क के लिये हृद्य में शांति, सुख श्रीर सात्विक रस उत्पन्न करने वाली कहानियाँ ही श्रनकुल पड़ेंगी। कहानियों का संबंध केवल बुद्धि या मन ही से नहीं होता, शरीर के स्वास्थ्य से भी होता है। पूर्व श्रीर पश्चिम की कहा-नियों में जो मौलिक अन्तर है, उसी से मालूम होता है कि दोनों श्रोर की कहानियों की रचनाओं पर जलवाय की सरदी और गरमी का असर पडा हुआ है। अतएव बच्चों के लिये उनके असली मुल्क की कहानियाँ ही म्वाथ्यकर हो सकती हैं।

गाँव की पुरानी कहानियों की प्रकृति ही दूसरी होती है। जैसे— एक राजा था; उसके सात बेटे थे। राजा ने कहा—जो बेटा फलाँ टापू से फलाँ फल ला देगा, उसे वह आधा राज-पाट दे देगा। सातों बेटे अलग-अलग राहों से जाते हैं। रास्ते के अनेक कष्ट भोगते हैं। अन्त मे सबसे छोटा बेटा ही सफल होकर लौटता है। राजा उसे आधा राज दे देता है। बेटा उसे बड़े भाई को सौंप देता है।

ऐसी कहानियों से बचों में साहस के काम करने का हौसला तो बढ़ता ही है; रास्ते के कष्टो का और उनसे छुटकारा पाने का ज्ञान भी उनको हो जाता है और आधा राज पाकर उसे बड़े भाई को सौंप देने का गहत्वपूर्ण त्याग भी उनको हृद्यंगम करा दिया जाता है।

सबसे बड़ी विचित्रता गाँव की कहानियों में यह होती है कि उनमें प्राय: सबमें सबसे छोटे भाई ही को जिताया जाता है। क्योंकि वे छोटे बच्चे के लिये ही होती हैं, जिसे उत्साहित करना ज़रूरी होता है। कभी बड़ा भाई भी छोटा था, तब वही कहानी उसके लिये थी।

कुछ कहानियाँ गद्य में होती हैं, कुछ पद्य में; और कुछ गद्य-पद्य दोनों में। गद्य और पद्य दोनों की कहानियों की भाषा बोल-चाल की, सरल, सुबोध और छोटे-छोटे वावयो वाली होती है, जिससे बच्चे के नन्हें-नन्हें फेफड़ों पर ज्यादा बोक्स नहीं पड़ता।

# नौजवानों का साहित्य

नौजवानों के खिये जवानी के उमंग को बढ़ाने बाले प्रेम और श्रुक्षार-रस के गीत, पूर्वजों के सच्चे श्रुतुभवों को बताने वाली नीति की कहावतें, स्वास्थ्य के लिये चुटकुले और धनोपार्जन के खिये खेती की कहावतें श्रादि ज्ञान-वर्द्धक पाठ उनके कंट में मौजूद होते हैं।

# अधेड़ों और बुद्धों का साहित्य

अधेड़ों और बृद्धों के लिये जीवन में शांति का सुख भरने वाले भजन हैं, जिन्हें वे मन्दिरों में बैठकर, तीर्थ-यात्रा में या सुबह शाम अपनी बैठक में, गाते रहते हैं। जो नहीं गा सकते, या जिनको गाने का अवकाश नहीं मिलता, उन्हें सरवन, गोपीचन्द भरथशी आदि गाने वाले भिखमंगे, शिव-पार्वती का विवाह गाने वाले जोगी, संतों के भजन गाने वाले रेंदास भगत, संसार की असारता के पद गानेवाले मेंगते साधू और फज़ीर चूम-चूम कर गाते और सुनाते रहते हैं। शिचा-प्रचार का काम प्रातःकाल के चार बजे से, जब से मंदिरों में टाकुरजी जागते हैं, और मसजिदों में अज़ान दी जाती है, रात के दस बजे तक, सोने के समय तक, बराबर जारी रहता है।

जब राह में डोली उठाये हुये कहार गाते हुये चलते हैं:—
धे देत्यो राम हमारे मन धिरजा।
सब की महलिया रामा दिस्रना बरतु हैं,
हिर लेटयो हमरो श्रंधेर। हमारे मन धिरजाः।

तब क्या हजारों राही-बटोही, खेत में काम करने वाले किसान श्रीर गाँव के श्रन्य निवासी उनके गीतों से प्रभावित नहीं होते होंगे ?

## जातीय गीत

गाँव की प्रत्येक जाति ने, यहाँ तक कि जंगल में बसने वाले मुसहर तक ने, अपने जातीय गीत अलग बना रक्ले हैं। उनके गीतों में उनके सामाजिक जीवन के लिये प्रोप्राम होता है। उनके गाने के स्वर और बाजे भी अलग होते हैं।

## जातीय नाच

केवट, मल्लाह, मुसहर, श्रहीर, चमार, घोबी, पासी, नाई, भड़भूजा गड़िरया, कहार, कुम्हार और हेजा (भङ्गी) जोग श्रपने जातीय उत्सवों में खुद नाचते और गाते हैं। सबके नाच श्रीर गाने के तरीक़े तथा बाजे जुदा-जुदा होते हैं। कुछ जोग तो सूप ही बजाकर गाते श्रीर जाचते हैं।

प्राचीन काल में शिवजी नाचते थे, श्रीद्वृष्ण नाचते थे, श्रजु न नृत्य

के गुरु बने थे; उनकी नृत्य-कला अब चाह विकृत रूप रां क्यों न हो, अभीतक गांवों से सुरचित हैं। कुछ दिनों से पश्चिमी शिचा के प्रभाव से हमारे शिचित-वर्ग में भी नृत्य कला के लिये अनुराग उत्पन्न हुआ है सही, पर अच्छो तरह विश्लेषण किया जायगा तो भारतीय नृत्य-कला, जो गाँव को विभिन्न जातियों से विखरी हुई मिलती हैं, पश्चिमी नृत्य-कला से बहुत बातों में विशेष कला-पूर्ण साबित होगी।

ग्रहीरो का नाच नाच देना शायद योगप श्रीर श्रमेरीका दोनो के बिये मुश्किल होगा। उनकी 'फरी' देखकर सम्बस वाले भी दंग हो बायंगे।

नृत्य के गीतों की शब्द-योजना इस ढङ्ग की होती है कि जब वे अपने स्वर में गाये जाते हैं, तब सुगने वालों के अंग फड़कने लगते हैं। जैसे:—

चिते दे मेरी श्रोर, करक मिट जाय रे।

हम चितवत तुम चितवत नाहीं,

तोरी चितवन से मन जागी हमार।

करक भिट जाय रे ॥ इत्यादि

नाच के वक्त इसकी गिन, नाल ग्रीर लय पर इसके श्रोता ग्रीर दर्शक ग्रंग-संचालन के लिये विवश- से हो जाते हैं। जिल्होने नाच के लिये गीतों का मृजन किया है, वे ग्रवश्य नृत्य-कला के विशेषज्ञ रहे होगे।

### सकेताचर

गाँव की सम्पूर्णता प्रप्ताणित करने के लिये सबसे श्रधिक रोचक उदाहरण संकेताचरों का निर्माण है।

किसी सद्गृहस्थ को बैठक में जब दस-पांच मिलने-जुलने वाले बैठे होते हैं और उनमें से किसीको किसी से कोई गोपनीय बात, बिना दूसरों को सुनाये हुये, कहनी होती है, तब वह संकेतात्तरों के उपयोग से अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। संकेतात्तरों के लिये गाँव में यह इंद भचलित है:—

ग्रहि-फिन कमल चक टंकोर।
तरुवर पड़वें यो सिसकोर॥
श्रंगुरिन श्रच्छर चुटिकन मंत।
कहें राम बूसें हनुमंत॥

इसमें अ से लेकर ज्ञ तक अचरों को वर्गों में बांट दिया गया है। वर्गों का पता हाथ की कई तरह की बनावटो, जैसे साँप के फन, कमल, चक्र, धनुष आदि से बताकर, फिर उंगलियों से वर्ग के अचर और चुटिकयां बजाकर मात्रायें समक्ता दी जाती है। गुप्त रीति से काम निकालने का कैसा सहज तरीका है! ऐसा ही तरीका फंडियों से बात-चीत करने में बर्चा जाता है। कम से कम इतना तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिये कि गाँववालों ने अपनी छोटी-छोटी कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया है और उन्हें किसी न किसी रूप से उन्होंने दूर भी कर जिया है। उन्हें सूर्व कैसे कहा जायगा ?

### सम-सामयिकता

र्गाव के लोग ग्रसावधान नहीं कहे जा सकते । उनका ढांचा ही इस किस्म का बना हुन्ना है कि वर्तमान-काल न्नापसे न्नाप उनके ग्रंदर सरक जाता है। एक उदाहरण लीजिये:—

रेल उनके लिये बिलकुल एक नई चीज थी; पर थोड़े ही दिनो के बाद उन्होंने बडी बारीकी से उसका गुण-दोष समम लिया। एक श्रहीर, जो बुद्धिहीन गिना जाता है, श्रर्थ-शास्त्र की वह बात कहता है, जो सूनिवर्सिटी के किसी प्रोपेसर के कहने की हो सकती है। वह राह में ज़ोर से गाता हुआ, गाँव भर को सुनाता हुआ चलता है:—

जब से छुटि रेल के गाड़ो कटिगा जंगल पहाड़। पैसा रहा सोगोडे क सोंपेंड पेटवा पीठि के हाड॥

अर्थात् जब से रेल चली; उसके रास्ते के जंगल और पहाड़ काट हाले गये। पास में जो पैसा था, उसे मैंने पैर को सौप दिया। अर्थात् पैर को पेंदल चलने न दे कर उसके लिये टिकट ख़रीद लिया और पेट को पीठ के हाइ (रीड) के सुपुर्द कर दिया। मतलब यह कि खाने के लिये पैसा नहीं रह गया तो पेट पिचककर रीड से जा सटा। क्या यह एक मार्मिक आलोचना नहीं है ?

जिस समाज में अपने वर्तमान सुख-दुःख की आलोचना की शक्ति और मन की नरंगों को पकड़कर उनमें सरसता अनुभव करने की समस मौजद हैं, उसे बुद्धिहीन कैसे कहा जायगा ?

## स्त्री-साहित्य

गांव में स्त्रियां की शिक्षा भी बचपन से, गुडियों के खेल के साथ, शुरू कर दी जाती हैं। गुड़ियों के खेल में लड़कियों को गृहस्थी की कुल शिक्षा मिल जाती हैं। ज़ग सयानी होने पर लड़िक्यों गीत सीखने स्त्राती हैं, जिन में उनके भावी जीवन में लाभ पहुंचाने वाले मानसिक रोगों के मधुर नुस्खे होते हैं, जिन्हें वे बहू बनने पर नित्य आज़माया करती हैं। जैसे

एक बहू अपने दिता की एक ही पुत्री, कई भाईयों की एक ही बहन आँर अपने पित की बहुत प्यारी पत्नी थी। वह उक्त तोनों के प्यार की नीड़ में आनन्द से सोटा करती थी। उसका सुख उसकी सास और ननंद से देखा न गया। उन्होंने उसे फिड़की दी। बहु ने पिता, भाई और पित के प्यार का अभिमान प्रकट किया। पित ने उसका उत्तर सुन खिया। तब,

एतना बचन राजा सुनलेन सुनहू न पवलेन,
राजा सारी रात सुतलें करविद्या त सुखहू न बोलें।
पित रुष्ट हो गया। बहू ने कारण पृद्धा। तब पित ने कहा—
नाहीं मोरा जेवना बिगडले, न सेजिया मोर भइलेनि रो,
रानी ! गंगा जमुन मोरी मैया, गरव बानी बोलिहु।
कारण जानकर चतुर बहू ने तत्काल अपनी भूल स्वीकार कर ली

हमसे भइति तकसिरिया सासु पग लागव। राजा मैगा मनाइ हम लेब राउर हंमि बोलाहु।

बड़िक्यों को यह बनने पर किम तरह भूल स्वीकार करके जल्द से जल्द मनोमालिन्य को मन से निकाल देना चाहिए, यह शिक्षा ऐसे गीतों से उनको दीजाती है और साथ ही यह भी बता दिया जाता है कि बहू को अपने पित की असन्नता का और पुत्र को अपनी माना की सम्मान-रचा का कहाँ तक ध्यान रखना चाहिये। िस समाज में पारि-वारिक शांति-स्थापन के ऐसे गीत मौजूद हैं, उसे असम्ब केमे कहा जायगा ?

एक उदाहरण और लीजिये :--

एक नव वधू भोजन तैयार करके पति की बाट जोह रही है। पति श्राता है। बहू उससे देरी का कारण पूछ्र री है। पति ने कहाः— बाबा की बगिया कोईलि एक बोलें कंइजि सबद सुनों ठाड ॥

बहू ने तत्काल कोयल को पत्र लिखा —
तनी एक बोलिया नेयरतिउ कोइलिर प्रभु मोर जेबने क ठाढ ॥
कोयल ने भी बहू को जवाब लिख सेजाः—
ऐसइ बोलिया तुं बोलि के दुलिहन, दुलहे न लेतिउ बिलमाय ॥
कोयल ने कैसी मीठी चुटकी ली है ? बहु की बोली कोयल की

तरह मीठी हो तो घर में कितना मुख छा जाय। यह बात गीत में कितने सुन्दर तरीक़े से बता दी गई है।

स्त्री-गीतों की दुनिया में एक यह विचित्र बात भी पाई जाती है कि सारे गीत माल के जीवन तक ही पहुँचकर समाप्त हो जाते हैं। बहु जब स्वयं सास बन जातो है, तब उसकी सास का कोई भी समाचार हमें गीतों से नहीं मिलता। पुरुषों के लिये वृद्धावस्था के गीत चौर भजन बहुत से हैं, जो उनको रमशान तक पहुँचा चाते हैं। उनमें स्त्री, पुत्र, पौत्र चादि की निस्सारता जोरदार शब्दों में प्रकट करके पुरुष को परलोक के लिये उत्कंठित किया जाता है; पर स्त्रियों की वृद्धावस्था के लिए न गीत हैं, न भजन, न पद। वृद्धा स्त्रियों को निराधार क्यों छोड़ दिया गया ? यह रहस्य समक में नहीं जाता। क्या स्त्रियां कुटुम्ब के लिये तरह-तरह की दवाओं से भरी बोतलें हैं कि जब दवा ख़तम हो जाती है तब वे खाली बोतलों की तरह उपेन्ना-पूर्वक चला रख दी जाती हैं, और फिर उनकी खोज-खबर भी नहीं ली जाती ? विचारणीय प्रश्न हैं।

### ग्राम-गीत

जन्म से लेकर मृत्यु तक हिन्दुम्रो का समस्त सामाजिक जीवन काव्य-मय है। उसमें प्रत्येक मङ्गल-कार्य में सङ्गीत को मुख्य स्थान दिया गया है। शायद ही किसी हिन्द् का कण्ठ बचा हो, जिससेकभी न कभी कोई गान न फूट निकला हो।

उत्सवों में मनोरं जन के लिये हिन्दू-जाति में सङ्गीत तो मुख्य है ही, प्रत्येक परिश्रम के काम के साथ भी गीत लगा हुआ है। राह चलते हुए स्त्री-पुरुष गीत गा-गाकर थकान मिटाते चलते हैं, पालकी लिये हुए कहार गीद गा-गाकर रास्ता काटते हैं, चरवाहा सुनसान

जङ्गल में श्रपने गीतो से पेड-पत्तों तक को जगाता रहता है, रात में किसान कोल्हू चलाकर ईख का रस निकालने के साथ श्रपने सरल श्रौर सरस हृदय का मधुर रस भी निकाल कर जीवन के श्रनेक कप्टों से पीडित सहक्षियों श्रोर दूर जानेवाले बटोहियों को बांटता है।

पुरुषों को अपेचा स्त्रियों ने अपने कामों में गीतों की महायता अधिक ली है। संरकार के अवसरों पर प्रायः कुल गीत स्त्रियां ही गाती हैं। जांत पीसने, धान रोपने, खेत निराने, खेत गोड़ने और काटने के समय गांव की स्त्रियां जो गीत गाती हैं उनमें गृहरथी के सुख-दुःख की बड़ी ही मार्मिक बातें भरी होती हैं। सम्भव है, गांव के गीतों में नागरिक कि कि किता का सा आनन्द न मिले, पर उन में आनन्द का अभाव नहीं होता, रुचि-भेद से आनन्द की मिठास में अन्तर हो सकता है।

गाम-गीतो ने गांव के अन्तःपुरां, चौपालां, बाग़-बग़ीचो, खेगें और खिल्यानों में कही श्रद्धार-रस का, कहीं करुण्यम का, कहीं हास्यरस का और कहीं वीररस का स्रोत खोल दिया है। महत्य नर-नारी उसमें दुबकी ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिये संसार के माया-जाल से मुक्त होकर रचर्गीय सुख का रसारवादन कर रहे हैं। नागरिक कवियों की कविता का ऐसा प्रभाव कहीं देखा नहीं गया।

सभ्य-समाज में त्राकर कविता भी सभ्य हो गई है। पिङ्गल. व्याक्तरण, रस, त्रालङ्कार त्रीर महाबरे नामक मभ्यता के छुभ लक्षणों से उसका नख-शिख दुरुस्त होगया है। पर गांव के गीतो मे वह श्रपने श्रसली ही रूप में निवास करती है। वहां वह कालीदास की 'श्रू विलासा-निम्ना' है और भोलापन ही उसका सीन्दर्य है।

गांव प्रकृति का क्रीडा-स्थल है और नगर मनुष्य का कार्यचेत्र !

गांव में प्रकृति स्वयं गान करती है; पर नगर में स्वनिर्मित सभ्यता से बंबे हुए कवि की दशा 'व्यभिचारी' श्रीर 'चोर' की-सी होगई हैं:—

चरन धरत कांपत हृदय, नाहिं मुहावत सोर ।

मुवरन कहँ ग्वोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर ॥

श्रतएव जहां तक स्वाभाविकता का सम्बन्ध है, नागरिक कवि की
कविता से प्रकृति-जन्य गुमगीतों का महत्व श्रिषक है।

प्रकृति ने गांव के प्रत्येक समाज में कवि उत्पन्न किये हैं। ग्रहीरों के लिये बिरहे तुलसी ने नहीं बनाये थे; न कहारों के लिये कहरवा स्रदास ने । धोबी, चमार, नाई, बारी, पासी श्रौर कुम्हारों में कबीर, बिहारी, केशव, भूषण, देव श्रौर पद्माकर नहीं पेदा हुए थे। पर इन जातियों में भी कविता किसी न किसी रूप में वर्तमान है। श्रौर कहीं-कहीं नो वह मागरिक कवियों की कविता से श्रधिक सरस है।

सिद्ध किवयों की किवता का त्रानन्द वही उठा सकता है, जिसने कुन्द, ज्याकरण श्रीर श्रलङ्कार-शास्त्र का श्रन्छी तरह श्रध्ययन किया है। ऐसी किवता को हम स्वाभाविक किवता नहीं कह सकते। यह तो माली-निर्मित उस क्यारी को तरह है जिसके पौधे कैंची से कतरकर ठीक किये रहते हैं श्रीर जो ख़ास तरह को रुची में विवश होकर सजाई जाती है। ग्राम-गीत तो शकृति का वह उद्यान है जो जंगलों में, पहाडों पर, नदी-तटों पर, स्वतन्त्र रूप से विकसित हुश्रा है। वह श्रकृतिम है। सिद्ध किवयों को किवता किसी बंगले का वह फूल है, जिसका सर्वस्व माली है। पर ग्राम-गीत वह फूल है, करने जिसको पानी पिलाते हैं, मेघ जिसे महलाते हैं, सूर्य जिसकी श्रांखें खोजता है, मन्द मन्द समीर जिसे सूखें में मुजाता है, चन्द्रमा जिसका मुंह चूमता है श्रोर श्रोस जिस पर गुलाव-जल ब्रिडकती है। उसको समता बंगले का कैदी फूल नहीं कर सकता।

हमने इस पुस्तक में जो गीत दिये हैं, उनमें जो कवित्व हैं, उसे ही हम ग्रपनी लेखनी-द्वारा प्रकट करने में समर्थ हुए हैं। पर ने ही गीत जब स्त्री कंठ से निकलते हैं, तब उनका माधुर्य और उनका उन्माद कुछ ग्रीर ही हो जाता है। विधाताने स्त्रियों के कर्यठ में जो मिठास रखदी हैं, जो लचक भर दी है, उसे हम लोहे की लेखनी में कहां से ला सकते हैं?

ग्राम-गीतो में श्रृङ्गार, करुण ग्रीर शांत रसके विषय श्रधिक मिलेंगे । कुछ हास्य रस भी हैं।

पुरुषों के गीतों में ज्यादातर वीरता, नीति, स्त्रियों के प्रति घोर श्राकर्षण, त्याग श्रीर वैराग्य के भाव भरे होते हैं। स्त्रियों के गीतों में प्रायः श्रृङ्गार श्रीर करुण्यस ही की प्रधानता होती है। उनसे त्याग श्रीर वैराग्य के गीत तो शायद ही कहीं प्राप्त हो सकें।

पुरुष के गीतों से ऐसा लगता है कि पुरुष भोरे की तरह दौड़ कर सब रसों का स्वाद लंगा चाहता है। श्रीर स्त्री के गीतों से यह प्रकट होता है कि वह उसे एक केन्द्र पर बांध रखना चाहती है।

हिन्दुओं मे सम्मिलित कुदुम्ब की प्रथा प्रचलित है। स्त्री-गीतो में बड़े जोरो के साथ इसका समर्थन किया जाता है। कन्याये और बहुयें सब कुदुम्बियों के श्रलग-श्रलग उपनामों को जोड-जोड़कर गीत गाती हैं। जिससे गृहस्थी के एक केन्द्र से हर एक कुदुम्बी बंधा हुआ रहता है।

गीत भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में पाये जाते हैं और घर के भीतर गाये जाने वाले गीतों में सर्वत्र समानता मिलती है। जान पडता हैं, एक ही श्रात्मा भिन्न-भिन्न भाषाओं में बोल रही हैं। यह हमारी एक संस्कृति का प्रभाव है। श्रीर यही इस बात का भी एक प्रबल प्रमाण है कि सारा भारतवर्ष एक हैं।

आगे गांव मे प्रचलित कुछ छन्द दिये जाते हैं, उनमें देखिये कान्य के रसों का परिपाक किस सुन्दर ढङ्ग से हुआ हैं:--- जब महुआ चूने लगता है, तब श्रकसर लोग गाने लगते हैं:— श्रीचक श्राइ जोबनवा मारेसि बान। महुबा रोवे ठाड श्राम बौरान॥

महुवे का फूल आँस् की तरह टपकता है और उन्ही दिनों आम में बौर भी आते हैं। 'बौरान' के दो अर्थ हैं—बौर गया और बाबला हो गया। क्या यह गिसी कविता से कम सरस है ?

हास्य-रस के लिये एक फ़हर स्त्री का मजाक सुनिये: —
फ़्रहरि के घर खिड़की लगी। सब कुत्तों को चिंता पड़ी।
बांड़ा कुत्ता छितवें भौन। लगी तो है पर देगा कौन?
फ़हड-स्त्री का इससे चुभता हुत्रा मजाक श्रौर क्या होगा?
अपने प्राण-धन के साथ दुःख में भी सुख श्रनुभव करने वाली एक

पति-बह्नभा का हृद्योद्गार सुनिबे :---

दूटी खाट घर टपकत टटियौ दूटि। पिथ के बाँह सिर्हनवाँ सुख के लूटि।।

एक प्रेम-बिह्नला प्रपना घर जलता हुआ देखकर भी सुख अनुभव कर रही हैं।—

श्रागि लागि घर जरिगा श्रति सुख कीन्ह । पिय के हाथ घड्लना भरि भरि दीन्ह ॥

श्रागे की पंक्तियों से देखिये, कविता का सन्ना स्वरूप कलकता हुत्रा मिलता है, या नहीं ?

परबत पर दियला यरे, चहुँ दिसि बाजे पौन । बरे अचंभा जानिये, बुभत अचंभा कौन ।। कि भाजन तेरे हेत, अँखियाँ तो निदया भईं। मन भयो बारू रेत, गिर गिर परत करार ज्यों।।

जोवन गयो तो भल भयो, तन से गई वलाय। जन जने का रूठना, मोसे सहा न जाय।।

सॉम भई दिन अथवा, चकई दीन्हा रोय।

चल चकवा वा देस की, जहाँ साँम नहिं होय।।

श्राग लगी बनखंड में. दाह्या चंदन बंस। हम तो दामे पंख विन, तू क्यों दामे हंस।। फल खाया बीटॉ करी, बैठे तुम्हरी डाल । तुम जरो हम उड़ चले, जीवेंगे के काल ॥

सत मत हारे बावरे, सत हारे पत जाय। सत की वॉधी लच्छमी, फेर मिलैगी आय ॥

कहने के ढंग के बारे में भी एक उदाहर ए देना आवश्यक है। 'मुद्द ई सुस्त, गवाह चुस्त' की कहावत प्रायः शिच्तित-वर्ग से प्रचलित है. पर इसी भाव को गांववालों ने अधिक सरसता से ऐसा कहा है:--

नाव चढ़े भगड़ालू आवै पौरत आवें साखी। कुछ उदाहरण और लीजिये :---माँगै न त्रावै भीख। तो सुरती खाना सीख।।

1

8

जब देखी परनारि। तव फूट गईं चारि॥

जोरू टटोलै गठड़ी। माँ टटोलै ऋँतड़ी॥

# कहावतें और महावरे

गांव की कहावतों के थोड़े से शब्दों में एक व्यक्ति का, एक समाज का सचा और विशाल अनुभव कैमे भर दिया जाता है, यह देखकर आरचर्य होता है।

जब एक किसान कहता है:-

लिरका ठाकुर बृढ दिवान । मिमला बिगरें सांक विहान ॥ अर्थात् राजा लडका है और दीवान वृढा; दोनों में पट नहीं सकती । सुबह से शाम तक कगडा होके रहेगा ।

तब हमको मानना पडता है कि नाधारण किसान कोभी राजा श्रीर दीवान के रवभाव का मुक्त परिचय है।

एक दिन एक गांव में एक रियासत का एक सिपाही एक देहाती आदमी से अपना यह दुखडा रो रहा था कि उसे खाना खाने तक की फुरसत नहीं मिलती। रात के १२ ही क्योन बजे हों, ज़िलेदार के हुक्म से उसे दौडना पडता है। इस पर देहाती ने कहा—

चाकर है तो नाचाकर । ना नाचे तो ना चाकर ॥

इस उत्तर में गृढ तत्व की बात के साथ श्रनुप्रास का श्रानन्द भी भरा है।

हिन्दी में ितनी कहावतें श्रीर महावरे प्रचितत हैं, प्रायः सब गांच की बोली से श्राये हुये हैं। यह उसका एक बड़ा ऋगा है, जिससे हिन्दी कभी उऋगा नहीं हो सकती।

गांव के लोग बड़े ही प्रत्युत्पन्नमित होते हैं, यह उनकी कहावतों श्रोर महावरों से श्रच्छी तरह विदित होता है। उन्होने कोई चीज़ देखी, उसकी गति-विधि को समका श्रोर कट उसकी एक कहाबत बनाली। जैसे, मामूली-सा काम करते हुए कोई बडा कष्ट उत्पन्न हो जाने पर बे कई ते हैं:-खिचरी खात पहुंचा हुट ।

कोई श्रादमी ऐसा काम करना चाहता है, जो उसरी नहीं हो सकता, तब वे कहते हैं:---

डगर चला न जाय रजाई का फांड़ बांघे । इत्यादि

यह चमता शहरवालों में बिलकुल ही नहीं है। 'टाई' श्रौर 'पतलून' जैसे संस्टी वन्त्रों को वे सैंकड़ों वर्षों से देखते श्रौर पहनते श्रा रहे हैं, पर कभी उन्होंने उनके लिये कोई महावरा या कहावत नहीं बनाई श्रौर न कभी उनमें सरसता श्रनुभव की। पर गांववालों ने रजाई, धोती, पगड़ी, जूता सभी पर तो कुछ न कुछ कहा है।

कहावतें तो प्राम-साहित्य के नत हैं। वे गांववालो ही के लिये नहीं मनुष्य-मात्र के लिये उपयोगी हैं। श्रीर जो गांववालों को समक्तना चाहें, उनके लिये तो श्रंबेरे रास्ते के दिये-जैसी हैं।

महावरे भाषा के प्राण हैं। महावरों का ठीक प्रयोग न जाननेवाला न अच्छी भाषा बोल सकता है, न लिख। दुस्तीवला

बचों की बुद्धियों पर शान चढाने के लिये गांवों में बहुत सी पहेलियां, जिन्हें बुक्तीवल भी कहते हैं, प्रचलित हैं। शाम को चौपाल में या नीम के पेड़ के नीचे किसी अधेड़ या बुड्ढे को घेर कर पच्चे चैठ जाते हैं और बुक्तीवल शुरू हो जाती है। बुक्तीवल बड़े ही गृढार्थ वाले होते हैं। अगरचर्य है कि गांव के अपड़ अशिचित लोग उन्हें वना कैसे लेते हैं?

पाजामे का बुम्हीवल सुनिये:---

दुई मुंह कोट एक मुंह बड़ा, श्राधा मनई लीलेखडा। इसी तरह तवा श्रीर कड़ाई पर भी बुम्होवल हैं। चाची के दुइ कान, चाचा के काने न। चाची चतुर सयानि, चाचा कुछ जाने न॥

### भाषा की टकसाल

श्राज हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का जो रूप हमे दिखाई पडता है, वह गांव की टकरााल का उला हुत्रा है। हिन्दी के श्रादि जन्म-दाता गांववाले ही हैं। उन्हींने संस्कृत शब्दों को हिन्दी का रूप दिया है।

गांव की फैक्ट्री में नथे-नथे शब्दों के ढालने और पुराने शब्दों के ख़रादने का काम हर वक्त जारो रहता है। 'लाजटेन' का असली नाम 'लैन्टर्न' है। गांव की फैक्ट्री में उमका 'लालटेन' बना, जिसे खंद्रों जी पढ़े-लिखे लोगों ने भी स्वीकार कर लिया।

मोटर का 'हार्न' अंग्रेज़ी शब्द हैं, जिसका अर्थ 'सींग' है। यह उस समय का शब्द हैं, जब अंग्रेज़ गोरू चराया करते थे और सींग बजाकर अपनी गाये बुलाया करते थे। यद्यपि अब उसका शरीर हड्डी का न रहकर रबर और लांहे का बन गया है, पर रवर-साम्य के कारण उसका नाम पुराना ही है। कभी भारत में भी सींग का चलन था। सींग बजाकर श्रीकृष्ण अपनी गायें और शिवजी अपने भूत-प्रेत बुलाया करते थे।

### श्वंगी टेरि भूतगन प्रेरे।

#### ( तुलसीदास )

अगर 'हार्न' शब्द का हिन्दी नाम रखने के लिये यूनिवर्सिटी या कालेज के प्रोफेसरों को कहा जाता नो संभवतः वर्षों तक वे 'सींग के' आस ही पास चकराते रहते और शायद न बना पाते। पर गांव की फैक्ट्री में यह अपने दो स्वरों 'भों' और 'पूं' को मिलाकर, 'भोंपू' बन गया, जिसे सभ्य और शिचित-वर्ग को भी स्वीकार करना पड़ा।

इसी तरह उन्होंने 'बाइसिकल' को 'पैरगाड़ी' कर लिया, जो

'बाइसिकज' शब्द के असली अर्थ 'दो पहिये' से कहीं अधिक सार्थक है। 'बाइसिकल' का ऐसा अनुवाद पढे-लिखे लोग शायद ही कर सकते।

श्रंगेज़ं। में संज्ञा शब्दों की कियाये बना लेने की जो जमता है, वह गाँव को फेंक्ट्री में भी है। श्रंगेज़ी में श्रगर 'मोटर' से 'मोटरिंग' श्रौर 'पेट्रोल' से 'पेट्रोलिंग' बन सकता है तो गांव को बोलो में 'मिट्टी' से 'मटियाना', 'साबुन' से 'सबुनाना', 'साठ' से 'सठयाना' श्रादि श्रासानी से, बिना कियी प्रेरणा के बन जाते हैं। फ़ारसी की कियाश्रो को हिन्दी-रूप दे देने की शक्ति भी गांव को फेंक्ट्रो ही में है। उसी में 'बदल' का 'बदलना' बना है। श्रभो श्रोर भी कितने ही शब्द वहां बनकर काम कर रहे हैं, जिनका हिन्दीवालों को पना ही नहीं है। श्रौर किसी को पना है भी, नो वह उनसे काम लेने में हिचकना है। जेने, उरहना = चित्र बनाना।

#### जंबी अटारी उरेही चितमारी र ना।

(ह० गा० सा०, पृ० १७०) बिनगाना = पेइ की डालें अंटना (संस्कृत का खिन्नांग); श्रादि सैकड़ीं शब्द हैं, जिनकी हिन्दी में नित्य ज़रूरत पडती हैं। श्रीर मिलते नहीं। बेखकों को उनके श्रभाव में उनका श्रर्थ समम्भाना पडता है। श्रम्बेद का एक 'खौं:' शब्द, जिसका श्रर्थ 'खांकाश' है, 'दह्उ' के रूप में गोव के हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों के मुंह-मुंह में मौजूद मिलता है।

श्राजकल हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रभाषा की श्रानिवार्य श्रावश्यकता समक्षी जा रही है श्रार हमें हवे हैं कि हमारी 'हिन्दी' ही को यह गौरव अदान किया गया है। श्रव उसकी श्रिषक ब्यापक बनाने के लिये उसे एक नये साँचे में ढालने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। इस प्रयत्न में सरकारी श्रीर गैर सरकारी दोनों श्रीर के विज्ञ शामिल हैं। श्रीर इसके

बिये वे हिन्दी और उद्धें के कोषों से मसाला ले रहे हैं। पर हिन्दी श्रीर उद के कोष-कारों की परिधि तो खुद छोटी थी। उनके संगृहीत शब्दों से चुनकर जो भाषा बनाई जायगी, वह राष्ट्र की भाषा नहीं, कोष की भाषा जरूर बन दायगी।

देहात में संस्कृत और अरबी-फारसी के इतने शब्द अपने अवभंश रूप में प्रचलित हैं कि श्रारचर्य होता है कि वे वहाँ कैसे पह च गये ?

मुक्ते एक गीत में 'व्यक्ति' शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ-रामा तब बोले बारी दसवंतिया रे ना । रामा जहुं हडवा घर के वेकतिया रे ना॥

( नायकवा गीत ) में समऋता था, संस्कृत का यह शब्द हिन्दी में बंगला से आया हैं; पर यह तो घनान्धकार से बसने वाले एक गामीण के घर से सुके मिला। ऐसे शब्दों को राष्ट्रभाषा से अलग कैसे रक्ला जा सकता है ?

इसी तरह संस्कृत के खाँर भी बहुत से शब्द है, जो गाम-गीतों में श्राम तार से प्रयुक्त होते हैं, पर हिन्दुस्तानी भाषा के निर्माण मे संखग्न विद्वानों को पता है कि नहीं, मालूम नहीं।

गांव मे जितने पेशेवर होते है, सब के अलग-अलग पेशे के शब्द हैं। हिन्दी में उनका तो श्रभाव ही है।

अतएव यह मानना पड़ेगा कि गांव की बोली हमारी हिन्दी से श्रधिक सम्पन्न हैं। श्रीर उ.व इतना बड़ा बोलता हुश्रा कोष हमारे सामने खुला पड़ा हैं, तब हम अलमारी में रक्ले हुये अपूर्ण और मूक कोघो से हिन्दुस्तानी भाषा का पेट भरने में लगें, ती यह हंसी ही की बात है।

मेरा विश्वास है, गांव के साहित्य का अध्ययन किया जायगा तो हिन्दी श्रीर हिन्दुस्तानी का प्रश्न सहज में हल हो जायगा। क्योंकि हमको संस्कृत और अरबी-फारसी के उन शब्दों को गृहण कर लेने में

श्चागा-पीछा न करना पड़ेगा, जिनको गांव में हिन्दू श्रीर मुमलमान दांनों श्चाम-तौर से बोखते श्रीर समक्तते हैं। जिनके लिये हम भाषा को सरल बनाने जा रहे हैं, वे किनने शब्दों को, जिनको हम उनके लिये किन समक रहे हैं, श्वासानी से समक खेने हैं, यह तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिये।

## न्याय की व्यवस्था

श्रंभे ज़ी राज होने से पहले गांव-गांव मे पंचायतें थीं, श्रोग पचायतें केवल धन-सम्बन्धो सगडे ही नहीं निपटाती थीं, समाज के संगठन को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये बुराइयों के रोकते में भी वे तत्पर रहती थीं। हज़ारों वर्षों से भिन्न-भिन्न प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं का दवाव पड़ते रहने से श्रव पंचायतें टूट टूटकर छोटे-छोटे दुकडों में बंट गईं है श्रौर हरएक पेशेवालों की पंवायतें श्रवग-श्रवग वन गई हैं। इन पंचायतों के सरपंच 'चौधरी' कहलाते हैं। सवर्गियों से चौधरी का मान किसी राजा से कम नहीं होता। वह स्वयं जातीय नियभों का कडाई से पालन करता है श्रौर श्रव्यों से कराता भी है।

छोटी जातियों में प्रत्येक न्यक्ति पंच कहलाता है, श्रीर सरपंच या चौधरी उन सब में बडा माना जाता है।

एक चौधरी के मर जाने पर, या किसी जातीय श्रपराध सं उसके पद-च्युत किये जाने पर दूसरा चौधरी सर्व-सम्मति से चुन लिया जाता है। चौधरी का चुनाव सार्वजनिक होता है। चुनने वाले खुद स्वजाति के किसी लोक-प्रिय व्यक्ति से उनका चौधरी बनने की प्रार्थना करते हैं। इससे उम्मीदवारों के मगडे नहीं उठते।

तेलियों के एक बिरहे में 'पंच' को वडी सुन्दर व्याख्या मिलती है:--

जहं पंच तहं परमेसर भाई जहं कुंवना तहं कींच। विहय कींच का बना चउतरा, सब पंच नवावइं सीस ॥ पंचा क बैठ मंडरिया, मंडरिया छोट बड़ा एक तूल। केंकरे ऋतीं उतारउं रामजी, केंकरे खोसउं वेली फूल॥ पंचा क ऋाउब बहुत निक लागै, जो घर संपित होय। श्रावत के पंचा क सिसिया नवावउं

जात के पैयाँ पढ़ रे जाड ।।

इसमें पंच को परमेश्वर कहा गया है और पंचों की मडली में छोटे-बड़े सब बराबर बनाये गये हैं। पंचों का किसी गृहस्थ के घर जमा होना बड़े सीभाग्य की बात मानी गई है; और पंचों का स्वागत-सत्कार करना, उनको सिर मुकाकर प्रणाम करना और उनके पैर छूना एक सद्गृहस्थ के गर्व की बात बताई गई है। आज देश में कांग्रेस या एसेम्बली के प्रधान मन्त्री, जो चुने जाकर अपने पदो पर पहुँचते है, जिम जिम्मोदारी का अनुभव करते हैं, वही चौधरी या सरपंच भी करता है। अन्तर इतना ही है कि चौधरी अवैतिनक होता है। मार्वजनिक सेवा का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही और कहीं मिले।

जातीय नियम के विरुद्ध जब कोई न्यक्ति अपराध करता है तब सब पंच बुलाये जाते हैं और उनके सामने मामला पेश होकर उसका निर्णय होता है। पंचायत कानिर्णय अपराधी को मंजूर करना पडता है। अटा-लती निर्णय से पंचायती निर्णय कम ख़र्च का तो होता ही है, अपराधी नम्नतापूर्वक अपराध और उसकी सज़ा भी स्वीकार करता है और आगे वैसा अपराध प्रायः करता भी नहीं है। अदालतो के निर्णय से यह विशेषता नही होती। उससे तो परस्पर होप-शाव ही की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ती है।

जिन जातियों में घौधरी चुनने श्रौर पंचायत का निर्णय मानने की ऐसी सर्वोत्तम प्रथा प्रचलित हैं, उन्हें शासन-कला से श्रपश्चित बताना कहां तक युक्ति-संगत होगा ?

# स्वास्थ्य और स्वच्छता

गाँववालों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के जितने ज्ञान की ज़रूरत होती है, वह उनके पास पूरा है। वे साफ नहीं रहते, सफ़ाई नहीं रखते, इसका कारण उकनी ग़रीबी है, न कि अज्ञान। वे स्वास्थ्य और सफ़ाई के नियमों से परिचित हैं, यह उनकी कहावतों से प्रमाणित होता है। मेले-ठेले, शादी-ज्याह में गांव के नौजवान जब बन-ठनकर और भड़कीले कपड़ों से सज-बजकर निकलते हैं, तब कौन कह सकता है कि उनमें श्रङ्गार के प्रति उदासीनता है?

शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने के नियम उनको मालूम हैं। उनके नियम बहुत सस्ते श्रीर बड़े ही गुणकारी भी हैं। यदि उनकी जानी हुई श्रीषधियाँ उनको उपलब्ध हो सकें, या सबका संग्रह कराके, हर एक को बता दी जायँ तो उनको श्रस्पतालों की ज़रूरत बहुत कम रह जायगी।

श्रीर मनुष्य के भयंकर रोगों के तो उनके पास श्रच्क नुस्ले हैं।

ामग्रगीतों के संगृह में खान-पान की श्रव्यवस्था के कारण श्रीर गुड

श्रिष्ठक खाने से मुक्ते 'डायबिटीज' रोग हो गया था श्रीर पेशाब में

१० फी सदी चीनी जाने लगी थी। वह गांव के एक ग़रीब बुड्ढे की

बताई हुई दवा— गूलर की तरकारी खाने से चला गया। इसी तरह
कोड, चय, दमा, ब्लड- प्रेशर श्रादि श्रिमट माने जाने वाले रोगों के

सैंकड़ो नुस्ले गांववालों को मालूम हैं।

बेल की पत्तियों का रस शहद मिला कर रोज सवेरे लेने से भी 'बायबिटीज़' रोग मिट जाता है। मैंने एक रोगी पर श्राज़मा कर

देखा है।

हिन्दी-मन्दिर प्रेस के एक कंपोजीटर की चय रोग लग गया था। उसके थूक के साथ ख़ून जाने लगा था। देहात के लोग इस रोग का इलाज 'लहसुन' बतलाते हैं। लहसुन का सेवन एक महीने करके कंपो-जीटर बिलकुल नीरोग हो गया और श्रव वह प्रेस में 'फोरमैन' है।

गाँवों में जाते-श्राते रहने से मुक्ते बहुत सी बीमारियों के देहाती नुस्खे मालूम हो गये। मैंने कड्यों को श्राज़माया श्रीर बहुत ही गुण-कारी पाया। जैसे,

कमल या पीलिया रोग में गाँव के लोग मूली के पत्तों का श्रक गुड़ के साथ लेते हैं श्रीर लाभ होता है।

एक्ज़िमा के लिये ताँबे के पैसों को काँसे की थाली में दही के साथ घिसकर लगाते हैं।

गाँव में जब कोई नई बहू किसी बड़ी बूढी को प्रणाम करती है, तब हाथ में आँचल पकड़कर, आँचल को उसके पैर से तीन बार छुवा-छुवाकर अपने माथे से छुवाती हैं। तब उससे वह यह आशीर्वाद पाती हैं:—

### द्धन नहात्रो, पूतन फलो।

इसके शाब्दिक अर्थ से इसका भावार्थ गृह है। वास्तव में यह एक नुस्ला है। नई बहू आँचल इसलिये हाथ में लेती है कि उसे आँचल भर देने का अर्थात् पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद में उसे बता दिया जाता है कि दूध से नहाओगी तो पुत्र उत्पन्न होगा।

मुक्ते मालूम नहीं कि इसमे सचाई कहा तक है। पर यह नुस्खा उसी मतलब के लिये है, यह मुक्ते विश्वास है।

गांव के लोग उत्तर तरफ सिर करके नहीं सोते और दिक्खन तरफ मुँह करके भोजन नहीं करते। इसमें भी कोई वैज्ञानिक रहस्य होगा, जो उनके पूर्वजों को मालूम था। वे पेशाब एेंड़ी उठाकर करते हैं। उनका कहना हैं कि इससे अंड-वृद्धि का रोग नहीं होता। अंड-वृद्धि को रोकने के लिये पैर के अंगूठे को काले डोरे से कसकर बांघते भी हैं।

हरएक हिन्दू लडके का कान छिदाया जाता है श्रीर उसमें सोने या चाँदी की बाली पहना दी जाती है। गाँव वालों का विश्वास है कि कान में कोई धानु का टुकडा लगा रहने से श्राँखों की ज्योति बदती है।

हो सकता है कि गाँव के ग़रोबों के इलाज ग्रमीरों को सूट न करें, पर ग्रस्पताल के महाँगे इलाज, जो ग्रमीरों के लिये हैं, ग़रीबों पर क्यों लाटे जाँय ? गरीबों के लिये उनके सस्ते नुस्खें क्यों न संग्रह किये जांय ?

गाँव के लोग स्वस्थ, साइसी, सुटढ श्रीर बड़े ही परिश्रमी होते हैं। स्वास्थ के बार में इसमें श्रधिक प्रमाण श्रीर क्या चाहिये कि वे बीमार कम पड़ते हैं।

साहमी वे ऐसे होते हैं कि घोर ग्रॅंधेरी रात मे, हाथ में लाटी लिये सुनसान जंगल में जासकते हैं। सारी रात त्र्यकेले त्रपना खेत रखाते रहते है। न उन्हें मॉप का डर, न मूत-प्रेत का भय, न कंकड ग्रीर काटे की परवा। उनके बराबर साहसी दूमरा हो नहीं सकता।

उनको सुदृढता का सब से प्रवल प्रमाश तो योरप की बड़ी लडाई में मिला था। जब कि हिन्दुस्तान के सिपाहियों ने दो-दो तीन-तीन दिनों तक केवल चने और थोडे पानी पर गुज़र करके जर्मनों के छुक्के छुड़ा दिये थे। अत्र एव खानपान की विशेषता से हमार गावों के आदमी संसार की किसी भी सभ्य कहलाने वाली जाति के आदिमियों से ज्यादा ही सुदृढ साबित होंगे।

उनके परिश्वनी होने का तो कहना ही क्या है ? वे लगभग चार बजे सबेरे उठ जाते हैं। शौव श्रादि से निवृत्त होकर लूरज निकलते निकलते घर-गृहस्थी के कामो पर डट जाते हैं। जवान किसान दोपहर से पहले मुँह में कोई श्राहार नहीं डालता। दोपहर को जब सूरज ठीक सिर पर श्राता है, श्रीर जाड़ों में सूरज लग-भग दो बजे वहाँ पहुँचता है, वह नहा कर पहला श्राहार लेता है। फिर दूसरा श्राहार रात में नौ-दस बजे। इससे उसका स्वास्थ दिनमर में चार बार खाने वालों से श्रच्छा तो रहता ही है, साथ ही परिश्रम करने का उसे काफी समय भी मिल जाता है।

अख़बारों में पढा है कि अमेरिका में 'ऐंटी ब्रे कफास्ट लीगें' (सबेरे के भोजन की विरोधिनी सभायें) क़ायम हो रही हैं, और लोगों को पहला आहार दोपहर को लेने को सलाह दी जा रही हैं। इससे तो यही कहा जायगा कि हमारे गाँव के किसान सिद्यों से उस स्थान पर खड़े हैं, जहाँ सभ्य-संसार बहुत घूम-फिरकर अब पहुँचना चाहता है।

गांव की स्त्री दिनभर काम में जुती रहती है। सबेरे घर साफ करती है, बरतन मांजती है, कुवें से पानी लाती है, जानवरो को चारा-भूसा डालती है, खाटा पीसती है, दाल दलती है, बखों की संभाल करती है, रसोई बनाती है, सबको खिलाकर तब रवयं खाती है, तब कहीं दोपहर के बाद शाम तक कुछ फ़ुरसत पाती है; उस फ़ुरसत में भी वह कुछ मीती-पिरोती रहती है। रात में फिर भोजन बनाकर घर भर को खिला- पिलाकर, सबके खंत में स्वयं खा-पीकर तब विश्राम करती है। इस तरह गांव के रत्री-पुरुष ढोनों का अधिकांश समय परिश्रम में बीतता है, और परिश्रम से उनका स्वास्थ अच्छा रहता है।

श्रिधकांश स्त्री-पुरुष रिववार को नमक नहीं खाते; एकादशी को निराहार रहते हैं; बहुत-से त्योहारों पर केवल फलाहार करते हैं। इन सब का भी प्रभाव उनके स्वास्थ पर पहता है श्रीर वे बहुत कम बीमार पहते हैं।

पुरुष ग्रौर रत्री दोनो दातुन ग्रौर स्नान करके ही भोजन करते हैं

ग्रीर कपडे खोलकर हाथ-पैर घोकर तब खाने पर बैठते हैं।

चूल्हा रोज़ पोता जाना है ग्रीर चौका गोवर से लीपा जाता है। बरतन मांजकर खुब चमका दिये भाते हैं।

अतएव स्वच्छता का ध्यान गाँव के लोग कम नहीं रखते, जैसा कि समक्षा जाता है। उनमें जो कुछ गंदगी दिखाई पड़ती है, वह हाथ की तंगी की वजह से है, न कि उनका स्वभाव ही गंदा होता है।

वर्ष में दो बार वे अपने घरों की सफाई काते हैं— एक दीवाली के आसपास, दूसरे होली के दिन। दीवाली का दिया जलाने के पहले वे अपने घर को लीप-पोतकर साफ, कर लेते हैं, घूरे पर भी दिया जला कर उसे प्रकाशित कर देते हैं। होली के कई दिन पहले से वे घर और बाहर की सफ़ाई में लग जाते हैं। अनावश्यक कूड़ा-करकट जमा करके जला देते हैं और घर लीप-पोतकर साफ, और सुन्दर कर लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों घर की सफ़ाई में लगे रहते हैं।

गाय-बैल श्रादि जानवरों को किसी पोखरे में ले जा कर नहलाना, भोना श्रौर उनकी सींगों में तेल लगाकर उनको चमका देना हरएक किसान श्रपना कर्त व्य सममता है।

होली के दिन गांववालों को खुशी देखने योग्य होती है। वे सक्ते द कपड़े पहनका हंसते, गाते, परस्पर विनोद करते, रंग और अबीर उहाते घर से निकलते हैं। सारा दिन और रात में भी देर तक गाते-बजाते रहकर वे सारा दु:ख-दर्द भूल जाते हैं। अतएव स्वच्छता का उनको पूरा ख़याल रहता है बशर्ते कि उनके पास पैसा हो।

खोज की जाय तो गाँव वालो में इतने प्रकार के स्वास्थ-वह क खेल प्रचलित मिलेंगे, जितने सभ्य कहे जाने वाले समाज मे नहीं है। प्रौर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके खेल बिना कौडी ख़र्च किये, बहुत मामू गो साधनों से, खेले जाते हैं। हंस-बोतका, दौड़-धूपका, वे प्रकृति में से प्राग्य-पोषक तत्व ले लेते हैं श्रीर फिर श्रपने जीवन-पथ पर श्रागे बढ़ते हैं। उनको मूर्ख कौन कह सकता है ?

#### सहयोगिता

गांवो में सामाजिक संगठन का श्राधार सहयोगिता है। वहाँ का प्रत्येक कुदुम्ब दूसरे कुदुम्ब को हरएक सामाजिक विषयों मे सहयोग देता रहता है। सहयोग के कुछ कार्य तो रूढ हो गये हैं श्रीर वे चक्र की तरह नियमित चलते हैं। जैसे:—

- (१) कन्या के विवाह से निमन्त्रित गृहस्थ कन्या के पिता को कम से कम एक रुपया 'न्योता' दे जाते हैं। रिश्तेदार लोग रुपया, श्राटा, घी और श्रचार श्रादि लेकर श्राते हैं। इन सबसे कन्या के पिता का बोम हलका हो जाता है श्रीर कन्या का विवाह करके वह टूट नहीं सकता। इसका एक श्रर्थ यह भी है कि कन्या समाज की कन्या मानी जाती है और उसका विवाह समाज के सहयोग से होता है।
- (२) जनेऊ में भी 'न्यौता' जाता है। कम से कम एक गज़ कपडे का एक टुकडा, उसमें कुछ श्राटा श्रीर कुछ पैसे बंधे हुये होते हैं। समाज में जिसकी मान्यता जितनी श्रिष्ठिक होती हैं, उसी के श्रनुसार उसे 'न्यौते' मिलते हैं। श्रतएव मान्यता बढाने का प्रयत्न प्रत्येक गृहस्थ करता रहता है श्रीर उसकी प्राप्ति का रास्ता दूसरों को सहयोग देना होता है। 'न्यौतों' से 'जनेऊ' का बहुत-सा ख़र्च निकल श्राता है।
- (३) जब कोई किसान कुर्यो खुद्वाता है, तब भी उसका समाज उसका बहुत-सा ख़र्च श्रपने ऊपर ले लेता है। एक प्रकार से वह समाज का कुर्यों हो जाता है, केवल नाम खुद्दवाने वाले का होता है। जब कुर्वा पानी तक खुद जाता है श्रीर उसमें 'नेवार' पड़ती है, तब श्रासपास के किसानों को 'बुलीवा' जाता है। वे 'नेवार' में पैसा डालने श्राते हैं।

'नेवार' गठने वाले लोहार या वर्ल्ड कुँवें के अन्तर चादर फैलाकर खडे होते हैं, उसमें किसान के मित्र लोग पैसे या रुपये डालते हैं। कभी-कभी लोहार को उसकी उजरत से कहीं ज्यादा रुपये मिल जाते हैं। रुपयों की संध्या किसान की सामाजिक मान्यता पर निर्भर होती हैं। लोहार 'नेवार' की गढाई न लेकर केवल ऊपर से डाले हुये धन पर संतोष करता है।

- (४) किसान खेत को कटाई की मजूरी पैसो में नहीं देता। वह काटने वालों को १६ बोक्स पीछे एक बोक्स काटे हुये नाज का देता है। कही-कहीं बीस बोक्स पीछे एक बोक्स देने की प्रथा भी है।
- (४) नाई साल भर तक किसान की हजामत विना पैसा लिये करता रहता है। किसान उसे साल में एक बोभ कटे हुये श्रन्न का देता है।
- (६) लोहार सालभर तक किसान का हल, खुरपा, फावडा और कुट़ाल वगैरह बनाता रहता है और पैसा नहीं लेता। चैत्र में किसान उसे एक बोम श्रन्न देता है।
- (७) घोबी सालभर तक किसान के कपड़े घोता है। बदले में साल में एक बोभ अल वह भी पाता है।
- (प) कुम्हार मालभर तक मिट्टी के बरतन देता रहता है। किसान उसे माल में एक बार एक बोक्त श्रवा देता है।
- (१) शिचा के विये प्ले 'स्ठी' की प्रथा थी। हर एक गृहिली खाना बनाने से पहले एक स्ठी आटा, चावल या दाल निकालकर एक घड़े में रखती जाती थी। महीने में किसी समय आकर पाठशाला के विद्यार्थी उसे माँग ले जाते थे, और उससे पाठशाला के विद्यार्थी उसे माँग ले जाते थे, और उससे पाठशाला के विद्यार्थियों और अध्यापक का भी ख़र्च चल जाता था। समय के प्रभाव से यह अस्यन्त उपयोगी प्रथा अब बिलकुल ही बन्द होगई है।

इसी प्रकार कुछ श्रीर भी पेशेवर हैं, जिनका सम्बन्ध किसान से

होता है और वे अपने काम के बदले मे अब पाते हैं।

विचार किया जाय तो सच्चा सहयोग तो यही है। मानो नाई, लोहार, धोबी और कुम्हार को किसान आश्वासन देता है कि तुम्हारे खाने के लिये अस में पैदा करूँ गा, तुम निश्चिन्त होकर अपना पेशा करो। ओर नाई, लोहार आदि भी साल में किसानो से सैकडों मन गृष्ठा पा जाते हैं, इससे उनको खाने के लिये अस उपजाने या ख़रीदन की आवरयक जा नहीं रहती। एक-एक पेशेवर सैकडों किसानो का काम करते रहते हैं।

श्रव पैसे ने बीच में पड़कर उनमें गड़बड़ी मचा दी है श्रौर किसान को नाई श्रादि को सेवा के बदले में वह चीज़ देनी पड़ रही हैं, जिसे वह खेत में नहीं पैदा करता। जैसे-जैसे पैसे वाली सभ्यता पड़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे गाँव का सामाजिक सहयोग बिखरता जा रहा है।

# गृह-प्रबन्ध और मितव्ययिता

गाँव के लोग आदर्श मितव्ययी होते हैं। थोडी आमदनी में भी वे ऐसा अव्छा गृह-प्रबन्ध करके जीवन बिताते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है।

एक उदाहरण के साथ चित्रये। मान लीजिये, एक किसान के पास कुल १० बीधे खेत हैं। जिसमे अच्छी फ़सल हुई तो साल में अधिक से अधिक १०० मन नाज पेदा होगा। १०० मन नाज का दाम भी १००) मान लीजिये; अर्थात् महीने में ८) से कुछ अधिक।

श्रव उसका ख़र्च जोड़िये। उसके घर में वह, उसकी स्त्री, मां-बाप, दो बच्चे, दो बैल, एक गाय या भैंस, इतने प्राणी है। इन सबको उसी श्रामदनी में से वह खिलाता-पिलाता है; घर वाली को कपड़े, जाड़े के श्रलग, गरमी के श्रलग, देता है। साल भर में कुछ जमींदार को देता है श्रीर कुछ ज़िलेदार को भी। पटवारी भी मुँह बाये रहता है, कुछ उसमें डालता है। पुलिस का सिपाही भी कुछ लेता ही है। साल में वह

दो-तीन बार कथा सुनता है श्रीर कुछ प्रशेहित को देता है । भूत-भेत का भी उसं विश्वाम है, इससे श्रोका-सोखा भी कुछ ले ही जाते हैं। होली-दिवाली ग्रोर दशहरे में भी कुछ श्रधिक ख़र्च उसे करना पड़ता हैं। सेहमान भी आते-जाते रहते हैं। सहाजन से ज़रूरत पर उधार लाता रहता है, उसे कुछ व्याज देता है। दिल खोलकर लडके-लडकी की शादी करता है. उसमें महाजन से कर्ज़ लेकर ख़र्च करता है। गाँव में कथा बैठती है, आल्हा होता है, कठपुतली का नाच, नौटंकी आदि खेल-तमाशे होते रहते हैं: सब में चन्दा देता है। साध-सन्त जो दरवाजे पर आ जाते हैं. उन्हें कुछ खाने को देता है। गाय-भैंस की चरवाही. घर की मरम्मत को मज़दुरी श्रीर खपड़े श्रीर बांस का दाम चुकाता है, श्रीर इतनी चिंतायें लादे हुए वह खेत के मेड़ पर मस्त होकर गाता भी चलता है श्रीर जो खोलकर हँस सकता है। इससे भी विचित्र बात यह है कि वह सत्तर-ग्रस्सी वर्ष तक जी भी देता है। क्या कोई डाक्टर,जिसे स्वस्थ रहने के तरीक सबसे अच्छे मालुम होते हैं, खाठ रुपये मासिक पर सत्तर या श्रस्मी वर्ष नक जी देगा इतनी छोटी श्रामदनी में घर का ऐसा सुप्रबन्ध शिचित-समाज का क्या कोई ब्यक्ति करके दिखा सकता हैं ? ग्रगर नहीं तो गांव वालों को बेग्रक्ल, कैमे कहा जा सकता है ?

# ग्राम-सुधार और बेसिक ट्रेनिंग स्कीम

कुछ समय से स्बे की सरकार ने गांवो की हालत सुधारने की श्रोर पहले से कहीं श्रधिक ध्यान देना शुरू किया है। उसने 'रूरल डेवलपमेंट' नाम का एक जया महकमा कायम किया है श्रोर शिज्ञा-विभाग की श्रोर से 'बेसिक ट्रेनिंग स्कोम' के श्रनुसार इलाहाबाद में एक कालेज खोला गया है।

महकमे त्रौर स्कीम दोनो के सामने श्रव यह प्रश्न है कि वे किस प्रकार गोंवों के लिये श्रधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। छौर गोंव के सामने भी यह प्रश्न, यदि अभी तक नहीं आया है तो, आना चाहिये कि उक्त महकमे और रकीम से उनको कैसे लाभ उठा लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में गाँव की मेरी कुछ जानकारी, संभव है, दोनो और के लिये लाभदायक सिद्ध हो, इससे मैं नीचे लिखी बातो को और उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ:—

9—पहले यह रवीकार कर लेना चाहिये कि गाँव की एक प्राचीन ब्यवस्था है, जिसको लेकर वह अपने रूप में सम्पूर्ण हैं।

इस श्राधार पर उसकी प्राचीन व्यवस्था की श्रच्छी जानकारी प्राप्त की जाय श्रोर जाँच की जाय कि वह गांव के लिये वास्तव से कहाँ तक लाभदायक है, श्रोर उसमे बाहर से कहाँ सुधार की जरूरत है। क्योंकि व्यवस्था की कोई नई स्कीम, जो उसकी मूल प्रकृति से मेल न खायगी, उसमे टिक न सकेगी। श्रोर यदि वह उसमें जबरदस्ती दाखिल की जायगी तो वही परिणाम होगा जो एक गली हुई मिट्टी की दीवार पर सीमेट का पलस्तर करके उसे चिकनी श्रोर मज़बूत सममने का होता है। किसी दिन सीमेंट की पपडी श्रसली दीवार का भी कुछ हिस्सा चिपकाये हुये गिर पड़ेगी श्रोर टीवार को श्रोर भी कमज़ोर बना देगी।

ऐसा देखा गया है कि गाँव वालों की रहन-सहन को बिना समफेधूमें जो सुधार उनमें डाले जाते हैं, उनकों वे महरण नहीं करते और थोडे
ही समय तक रखकर वमन कर देते हैं। जैसे, श्रकसर बीमारी के दिनों
में गाँवों ने सरकारी स्वास्थ्य-विभाग की श्रोर से ऐसे परचे बांटे जाते हैं
जिनमें यह हिदायत की गई होती है कि खाली पेट घर से न निकलों।
यह हिदायत योरप के लिये हैं, जहाँ चाय पीकर ही लोग बिछीना
छोडते हैं। हमारे गाँवों में तो नब्बे फीसदी लोगों के पास सबेरे खाने को
कुछ रहता ही नहीं, श्रोर गाँव वाले दोपहर से पहले कुछ खाते भी नहीं
है। श्रतएव योरप के जीवन की हिदायत उनके जीवन के श्रतुकृत नहीं

पड सकती और इसी से वे उसकी परवा नहीं करते।

अथवा जैसे, गांव वालो पर, खासकर किसानो पर, यह ढोपारोपण किया जाता है कि वे अपनी आमदनी का ज्यादा हिरसा गहनों में ख़र्च कर देते हैं। पर यह नहीं सोचा जाता कि गहने गांव की प्राचीन व्यवस्था के एक अंग हैं। गहने शरीर की शोभा बढाने ही के लिये नहीं पहने जाते, वह किसानों के बैंक का भी काम देते हैं। जो रत्री विधवा होने पर दूसरा विवाह नहीं करती, वह अपने पिता, ससुर और पित के दिये हुए गहनों ही के सदारे अपना निर्वाह करती हैं। वही उसका 'फिक्सड डिपाजिट' है।

२—गांव की प्रकृति श्रीर संरकृति को समभाने के लिये उसका मौिखक साहित्य सबसे निकट का सहायक है। श्रतपुत्र उसका संग्रह यथा-सम्भव शीघ्र कराके उसका गंभीर अध्ययन श्रीर मनन किया जाना ज़रूरी हैं; श्रीर तब उसके सुधार की रकीम बनाई जाय।

३—प्राप्त-साहित्य के संग्रह के लिये हरएक ज़िले खें र तहसील में प्राप्त-साहित्य-सिमितियाँ खोली जायें। ज़िले के कलक्टर खोर तहसीलों के तहसीलदार उनके सभापित बनाये जायें खौर वे अपने मानहत सरकारी नौकरों से गाँव का साहित्य संग्रह करायें।

४—'रूरल डेवलपमेंट' का महकमा अपने आर्गनाइजरो और आम-सेवकों से प्रत्येक केन्द्र से सम्बन्धित गांवों का कंठस्थ साहित्य संग्रह करा लें। जिसमें बीमारियों के जुस्खें, जडी बृटियों के नाम और गुण, जातीय नाचो, विवाह आदि संस्कारों और त्योहारों के विवरण भी शामिल हो।

४—स्बे की सरकार अपने शिचा-विभाग के सेक्रेटरी या डायरेक्टर की प्धानता में कुछ सरकारी और गैर सरकारी विद्वानों की एक समिति बना दे, जो ज़िलों, तहसीलों और आम-सुधार के केन्द्रे। से आये हुये साहित्य का विश्लेषण करके उसे प्रकाशित करे और प्राम-सुधार की एक स्कीम तैयार करके सरकार श्रीर जनता दोनो के सामने रबखे।

- ६ जातीय नृत्यों के फ़िल्म लेने के लिये और जातीय गीतों के रेकार्ड तैयार करने के लिये शिचा-विभाग के सेक्रेटरी या डायरेक्टर मशीनों की व्यवस्था करें।
- ७—शिक्ता-विभाग प्राम-साहित्य के ५ठन-पाठन की व्यवस्था श्रपने स्कूलो श्रीर कालेजो में करे।
- मांच में शिक्ता-प्रचार के लिये कथा की पद्धति जारी की जाय। श्रांख की अपेक्ता कान को शिक्ता का माध्यम बनाने में अधिक महत्व दिया जाय।
- ६—गाँव के पुस्तकालयों में उद्योग-धंघों की ज्यादा पुस्तके चुन-चुनकर रक्की जायँ।
- 50—ग्राम-सुधार ग्रोर बेस्कि ट्रेनिंग स्कीम का प्रयत्न सब से पहले गाँव की ग़रीबी दूर करने के जिये होना चाहिये। ग़रीबी दूर हो जायगी तो गांव के ग्रंतस्तल में ज्याप्त सद्गुण रवयं विकसित होने लगेंगे श्रोर उसके स्वभाव का बाहरी मेल छंट जायगा। जैसे शरीर के भीतर का स्वास्थ्य सुधरने लगता है तो चेहरे की सुरियां श्राप से श्राप ग़ायव हो जाती हैं।

# याम-गीत

# सोहर

सोहर, जिसे कहीं-कही सोहिलों भी कहते हैं, उस गीत का नाम है, जो पुत्र-जन्म के श्रवसर पर गाया जाता है। गीतों में इसका यह नाम गाया भी जाता है। जैसे—

बाजै लागी अनंद बधइया गावइँ सखि सोहर।

पर इसका मुख्य नाम मङ्गल-गीत है। प्रत्येक सोहर के श्रन्त में इसका यही नाम त्राता है। जैसे—

> जो यह 'मङ्गल' गावइ गाइ सुनावइ। सो वैकुएठे जाइ सुनइया फल पावइ॥

तुलसीदास ने रामचरित-मानस में जन्म श्रीर विवाह के श्रवसर पर स्त्रियों से मङ्गल या मङ्गल-गीत ही गवाया है। जैसे---

गावहिं मङ्गल मंजुल बानी। सुनि कलरव कलकंठ लजानी।।

विवाह में जो गीत गाये जाते हैं, यद्यपि वे सोहर ही छुंद मे होते हैं, पर उनकी लय भिन्न होती है। जन्म श्रीर विवाह दोनो प्रसंग संगल-स्चक हैं। इसलिये उन श्रवसरों के गीतों का नाम भी मंगल-गीत रक्खा गया है। तुलसीदास ने 'रामलला नहस्रू' इसी छुंद में लिखा है।

सोहर पायः सब स्त्रियों ही के रचे हुए हैं। स्त्रियाँ पिङ्गल के पचड़े में नहीं पड़ीं हैं। इससे गीतों में न तुक मिले हैं श्रीर न पदो की मात्रायें ही समान हैं। स्त्रियां गाते समय छोकेबड़े पदो को खींच-तानकर बरा- बर कर लिया करती हैं। पर तुलसीदाम ने 'रामलला नहसू' मे तुक भी मिलाया है श्रीर प्रयेक पद की मत्रायें भी बराबर रक्खी हैं। उन्होंने पिक्नल के श्रनुसार शुद्ध करके सोहर छुंद लिखा है। उदाहरण के लिये यहां 'रामलला नहसू' के कुछ पद उद्ध्त किये जाते हैं—

> बनि बनि त्रावति नारि जानि गृह मायन हो। बिहंसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो।। अहिरिनि हाथ दहे ड़ि सगुन लेइ आवइ हो। उनरत जोबन देखि नृपति मन भावड हो।। रूप सलोनि तंबोलिनि बीरा हाथहि हो। जाकी त्रोर बिलोकहि मन उन साथहि हो।। द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो। केसरि परम लगाइ सुगंधन बोरा हो।। मोचिनि बदन सकोचिनि हीरा माँगन हो। पनिह लिहे कर सोभित सुन्दर आँगन हो॥ बतिया के सुघर मिलिनिया सुन्दर गातिह हो। कनक रतन मनि मौर लिहे मुसुकातहि हो।। कटि के छीन बरिनिया छाता पानिहि हो। चन्द्रवद्नि मृगलोचनि सब रसखानिहि हो ॥ नैन बिसाल नर्जानयाँ भौं चमकावड हो। देइ गारी रनिवासिह प्रमुदित गावइ हो।।

हमारे पास सोहर गीतो का वडा संग्रह है। उसमे बहुत से गीतों के श्रन्त में तुलसीदास का नाम श्राया हुश्रा है। पर हमे विश्वास नहीं कि वे गीत तुलसीदास ही के रचे हुए हैं। यदि सोहर छुन्द में उनका 'रामलला नहछू' मौजूद न होता, श्रौर उसे देखकर हम यह न जानते होते कि तुलसीदास किस प्रकार का सोहर लिखते थे, तो शायद हम उन गीतों को नुलसीदास का रचा हुआ मान भी लेते। पर 'रामलला नहरू?' की उपस्थित में वे बेतुके, और छोटे-बड़े पदवाले गीत तुलसीदास के रचे हुए हैं, और केवल अधिक अचार के उदेश्य से उनमें तुलसीदास का नाम जोड़ दिया गया है। हिन्दी में तुलसीदास के सिवा और किसी किव की रचना सोहर छन्द में हमार देखने में नहीं आई। सुना है, सूरदास ने भी 'सोहिलां' लिखा था, पर वह हमार देखने में नहीं आया। तुलसीदास के 'रामलला नहरू' सोहर छन्द में लिख तो दिया, पर 'नहरू' होते समय तुलसीदास का सोहर गाया नहीं जाता। खियों ने पिंगल और अलंकार से प्राणित तुलसीदास के सोहर को पुस्तक ही में पड़ा रहने दिया हैं।

जब किसी हिन्दू के यहां पुत्र पैदा होता है तब टोले-महल्ले की खियाँ उसके यहाँ एकत्र होकर सोहर गाती हैं। पुत्र के जन्म-दिन से लेकर कही-कहीं छः दिनों तक और कही-कहीं बारह दिनों तक सोहर गाया जाता है। कन्या पैदा होने पर सोहर प्रायः नहीं गाया जाता। यद्यपि कन्या को लोग लद्यो-स्वरूप मानते हैं, पर उसके विवाह के इतने मंभट लोगों ने बढा लिये हैं कि अब कोई कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं होता और नहर्ष-सुचक उत्सव ही मनाता है।

मोहर में श्रङ्कार और हास्य-रस तो प्रधान ही हैं, पर करुण-रस की मात्रा भो कम नही है। ऐसा जान पड़ता है कि करुण-रस स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। मोहर ऐसे जन्मोत्सव-सम्बन्धों गीत में भी उन्होंने कहीं कहीं ऐसा करुण-रस भर दिया है कि सुनते ही हृदय में करुणा उमड़ आती है और आँखों में आंसू कुलक पड़ते है।

युक्तप्रान्त के पूर्वी ज़िलों में श्रौर बिहार में जो सोहर गाये जाते हैं, उनमें बहुत ही कम अन्तर मिलता है। युक्तप्रान्त के पश्चिमी ज़िलों के सोहर में हमें वह रस नहीं मिला, जो पूर्वी ज़िलों के सोहर में है।

#### यहाँ हम कुछ चुने हुए स्रोहर श्रर्थ-सहित देते हैं— ि १ ]

गंगा जसुनवाँ के बिचवाँ तेवइया एक तपु करइ हो।
गंगा! अपनी लहर हमें देतिउ में माँमाधार दूबित हो।। १।।
की तोहिँ सासु-ससुर दुख कि नैहर दूर बसें।
तेवई! की तोरे हिर परदेस कवन दुख दूबउ हो।। २॥
गंगा! ना मोरे सासु-ससुर दुख नाहीं नैहर दूरि बसें।
गंगा! ना मोरे हिर परदेस कोखि दुख दूबउ हो।। ३॥
जाहु तेवइया घर अपने हम न लहर देवइ हो।
तेवई! आजु के नवएँ महिनवाँ होरिल तोरे होइहैं हो।। ४॥
गंगा! गहविर पिअरी चढ़उबै होरिल जब होइहै हो।
गंगा! देहु भगीरथ पूत जगत जस गावइ हो।। ४॥
गंगा-यसुना के बीच एक खी तप कर रही है वह कहती है कि

गंगा-यमुना के बीचं एक स्त्री तप कर रही है वह कहती है वि हे गंगा! तुम मुक्ते श्रपनी लहर देती तो मॅक्सधार मे डूब जाती॥१॥

गंगा ने कहा—हे स्त्री ! क्या तुभे सास-ससुर का दुःख है ? या नैहर दूर है ? या तेरा स्वामी परदेश में है ? तु किस दुःख से दूबना चाहती है ? ॥२॥

स्त्री ने कहा—न मुक्ते सास-ससुर का दुःख है, न नैहर ही दूर है श्रीर न मेरे स्वामी ही परदेश में है। मैं निस्संतान होने के दुःख सं डूबना चाहती हूँ ॥३॥

गंगा ने कहा—हे स्त्री ! तू श्रपने घर जा। मैं तुभे लहर न दूँगी। भ्राज के नवें महीने तेरे पुत्र होगा॥ ४॥

स्त्री ने कहा—हे गंगा ! मेरे पुत्र होगा तो मै तुम्हें खूब चटक रंग की पीली साड़ी चढाऊँगी । हे गंगा ! तुम मुक्ते भगीरथ जैसा पुत्र देना, संसार जिसका यश गाये ॥ ४ ॥ सन्तान की लालसा स्त्रियों में बडी प्रबल होती है। इस गीत में एक स्त्री संतान के लिये गंगाजी से प्रार्थना करती है। गंगाजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसे वर दिया। स्त्री कृतज्ञता-प्रकाश करती हुई गंगाजी को पिश्ररी (पीला वस्त्र) चढ़ाने की मन्नत मानती है। संतान पाने का जब उसे वर मिल गया, तब वह यह चाहती है कि उसे भगीरथ जैसा प्रतापी पुत्र मिले, जिसका यश सारा संसार गाये। कैसी मनोहर श्रभिलाषा है! हिन्दू-स्त्रो का लच्य कितना ऊँचा है! स्त्रियों में माता होने की इच्छा तो स्वाभाविक होती है, पर वह कैसे पुत्र की माता होना चाहती है, यह बात महत्त्व की है। पुत्र का जन्म होने से पहले ही उस का श्रादर्श स्थिर कर रखना यह हिन्दु श्रों के उत्तम गृहस्थ-जीवन की एक सुन्दर छटा है। जब भगीरथ जैसा पुत्र उत्पन्न करने वाली माताएँ इस देश में थी, तभी भारत सुखी श्रौर स्वतन्त्र था।

# [ २ ]

चलहु न सिखया सहेलिर जमुनिह जाइय हो।
जमुना के निर्मल नीर कलस भिर लाइय हो।।१।।
केऊ सखी जल भरे केऊ मुख धोवइँ हो।
केऊ सखी ठाढ़ी नहाइँ त्रिया एक रोवइ हो।।२।।
की तुहें सामु समुर दुख की नैहर दूरि बसै।
बिहनी!की तुमरा कन्त बिदेस कवन दुख रोवड हो।।३॥
ना मोहे सामु-समुर दुख ना नैहर दूरि बसै।
बिहनी! ना मोरा पिया परदेस कोखि दुख रोवड हो।।४।।
हे सिखयो! चलो जमनाजी को चले। जमनाजी का पानी बहा
स्वच्छ है। चलो, यहा भर लायें॥३॥

कोई सखी जल भर रही है, कोई मुँह भो रही है और कोई खड़ी नहा रही है। एक सखी रो रही है॥२॥

एक सखी ने उससे पूजा—हे सखी । क्या तुम्हें सास-ससुर का दुःख है ? या तुम्हारा नैहर दूर है ? या तुम्हारे स्वामी परदेश में हैं ? तुम किस दुःख से रो रही हो ? ॥ ३ ॥

उस स्त्री ने कहा —हे बहन ! न तो मुक्ते सास-ससुर का दुःख है, न नैहर ही दूर है श्रीर न मेरे स्वामी ही परदेश में हैं। मैं तो कोख के दुःख से रो रही हूँ, श्रर्थात् मेरे सन्तान नहीं है ॥ ४॥

संतान की लालसा खियों में इतनी प्रवल होती है कि जिस स्त्री के बालक नहीं होते, उसका मन किसी भी मनोरंजन में नहीं लगता।

[ 3

खिड़की हीं बैठली रानी त राजा पुकारइँ हो। रानी ! एक संतति बिना कुल हीन, हम होवे जोगी हो ।। १॥ जो तुहूँ ए राजा जोगी होब हमहुँ जोगिन होबै हो। राजा नगर पइठि भीख भँगवै दुनऊँ जने खाबइ हो ॥२॥ एकल पेड़ कदम कइ मोतियन कर हइ हो। श्रव तेही तर ठाढ़ भगवान त बालक उरेहइँ हो ॥३॥ राम ही राम पुकारीला राम नाहीं बोलइँ हो। राम हमरी कवन तकसिरिया त मुखवड न बोलड हो ॥ ४॥ कोऊ के दिये राम दुइ चार कोऊ के दस पाँच हो। राम हमरी नगरिया काहे भूलल त हमरी कवन गति॥४॥ रजवा तो हउएें बहेलिया त रनियाँ बहेलिन हो। राजा केतनेक जियरा वक्तवलें संतित नाहीं पइहड्ँ हो ॥ ६॥ सास ससुर नाहीं मनल् त ननदा तुकरलेउ हो। रानी जेठ क परछाहीं न बरचल् त मुललें नरायन॥७॥ सास ससुर हम मानव ननदा दुलारव हो। राम जेठ क परछहियाँ बरइवें समुभे परमेसर ॥ = ॥

मोरे पिछवरवाँ बढ़ इया बेगि ही चिल आवउ हो। बढ़ई गढ़ि देहू काठे क बलकवा मैं जियरा बुक्तावउँ— मन समुक्तावउँ हो॥ ६॥

काठे क बलक गढ़ि दिहलों श्रॅगने धरी दिहलह हो। बाबुल मोरे श्रॅगने रोइ न सुनावउ में बिम्मिन कहावउँ हो॥१०॥ दैव गढ़ल जो में होतेउँ तो रोइ सुनउतेउँ हो। रानी बढ़ई क गढ़ल होरिलवा रोवन नाहीं जानइ हो॥११॥ रानी खिड़की में बैठी हुई थीं। राजा ने पुकारकर कहा—हे रानी।

हम संतति बिना कुलहीन हैं। मैं जोगी होना चाहता हूँ ॥ १ ॥

रानी ने कहा—हे राजा ! तुम जोगी होगे तो मै जोगिन होऊँगी। हम दोनों गाँव से भीख माँगकर लायेंगे श्रीर खायेंगे॥ २॥

कदम्ब का एक पेड़ है। जिसमें मोती फूल रहे हैं। भगवान् उसके नीचे खड़े होकर बालक रच रहे हैं॥३॥

राजा ने राम, राम कहकर पुकारा । पर राम नहीं बोले । राजा ने कहा—हे राम ! मेरा क्या श्रपराध है, जो तुम मुँह से नहीं बोलते ? ॥॥॥

हे राम ! तुमने किसी को तो दो-दो चार-चार बालक दिये। किसी को दस-पाँच। भला, तुम मेरे गाँव को कैसे भूल गये ? मेरी क्या दशा होगी ? ॥४॥

राम ने कहा—राजा ! तू तो पूर्व-जन्म मे बिधक था। तेरी रानी बिधिकन थी। तू ने कितने ही जीवो को फँसाया था। नुभे संतति नहीं मिलेगी ? ॥६॥

हे रानी ! तू ने सास-ससुर की इज्ज़त नहीं की । ननद को तू ने 'तू' करके पुकारा । जेठ की परछाईं से परहेज नहीं रक्खा । इसी से भगवान भी तुमको भूल गये । इसी से तुमको भी संतान नहीं मिलेगी ॥७॥ रानी ने कहा—हे राम ! मैं श्रव सास-ससुर को मानूँगी । ननद को दुलारूँगी। जेठ की परखाई भी बचाऊँगी। नुम मेरे हृद्य की व्यथा समस्तो ॥=॥

रानी कहती हैं—मेरे पिछ्नवाई बढई रहता है। हे बढई ! जल्दी श्राश्रो। मेरे लिये काठ का एक लड़का गढ दो। मैं उससे जी बहलाऊँगी ॥१॥

बद्दे ने काठ का बालक गढ दिया और भाँगन मे लाकर रख दिया। रानी ने कहा—हे बेटा! मेरे श्राँगन में रोकर मुक्ते सुनाभ्रो। मैं बाँक कहलाती हूँ, मेरा यह कलंक तो मिटे॥०१॥

काठ के बालक ने कहा—मैं यदि भगवान् का बनाया होता तो रोकर सुनाता भी। हे रानी! बटई का गटा हुन्ना बालक रोना नहीं जानता ॥११॥

इस गीत में पुत्रहीन माता-पिता का कैसा करुणाजनक मज़ाक है! सारा गीत एक सुन्दर नाटक के ष्ठाट की तरह मनोहर है। पुत्र के लिये राजा-रानी का तप करने जाना, बन में भगवान से मिलना, प्रश्नोत्तर करना, पुत्रहीन, होने का कारण जानना, भविष्य के लिये सत्कर्म की प्रतिज्ञा करना, घर लीट श्राना, घर मे मन बहलाने के लिये काट का, लड़का बनवाना श्रीर उस निर्जीव बालक से भी संतोष न मिलना, एक से एक बढ़कर रोचक सीन इस गीतरूपी नाटक में हैं। पुत्रहीन दम्पित की बड़ी ही विचित्र श्रन्तर्थीड़ा इस गीत में छिपी हुई है।

#### [8]

सोरहो सिंगार सीता कइली अटरियां चढ़ि गाइलिनि। रघुनन्दन क डासल सेज सिरहाने ठाढ़ी भइलिनि॥१॥ पलक उघारि राम चितवइँ अभरन देखि भरमईँ। सीता कवन जरूर तोहरे लागल एतमी राति अइलिड॥२॥ काहें लागी कडल सिंगार काहें रे लागी अभरन।
सीता काहें लागी चढ़ लिंड अटरिया देखत डर लागइ॥३॥
आप लागी कड़लीं सिंगार आप लागल अभरन।
राजा रौरे तीन लोक क ठाकुर भेंट करें आइडँ॥४॥
तू हूँ तउ तीन लोक के ठाकुर तोहें देख जग डरें।
राजा निरिया अलप सुकुनार सेजरिया देखि भरमइ॥४॥
नड़हरें न बाटें बीरन भइया ससुरे न देवर।
राजा मोरे गोदियाँ न जन्मल बलकवा आहक कैसे पुजिहहँ॥६॥
लाल पियर न पहिरलीं चउक ना बैठलिउँ।
सीता के दुरला नयनवन आँसु पुटुका राम पोछुइँ॥७॥
लाल पियर पहिरबइ चउकन बइठइबइ।
रानी तोहई रखवड पगड़िया के पेच नयनवाँ के भीतर॥॥॥

सीना सोलह शृङ्कार करके ग्रटा पर चढ गईं। वहा रामचन्द्र जी की सेज बिड़ी थी। सीता सिरहाने खड़ी हुई ॥१॥

राम ने पलक उठाकर देखा और गहने देखकर चिकत हुए। उन्होंने पूछा— हे सीता! ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो तुम इतनी रात में यहां आई हो ? ॥२॥

किसलिये तुम ने श्रङ्कार किया और किसलिये गहने पहने हैं ? हे सीता ! तुम किस लिये अटा पर आई हो ? देख कर मुक्ते आशंका होती हैं ॥ २॥

सीता ने कहा— हे नाथ ! श्राप के लिये मैने ध्ङार किया है श्रौर श्रापके लिये ही गहने पहने हैं। श्राप तीनो लोकों के स्वामी हैं। मै श्राप से भेंट करने श्राई हूँ ॥४॥

श्राप तो तीन लोक के टाकुर हो। श्राप को देखकर तो सारा संसार

डरता है। मै तो एक नादान, श्रल्पवयस्का, सुकुमार स्त्री हूँ। सेज देख कर मैं चिकत होती हूँ॥ ४॥

न तो मेरे नैहर में कोई भाई है न ससुराल मे देवर। हे राजा ! मेरी गोद में कोई बालक भी नहीं। मेरी जालसा कैसे पूरी हो॥ ६॥

न मैंने कभी लाल पीली साडी पहनी, न वेदी पर बैंटी। यह कहते-कहते सीता के नयनों से श्राँस् बहने लगे। राम दुपट्टे से उसे पोंछने लगे॥ ७॥

राम ने कहा— हे रानी ! मै तुमको लाल पीला वस्त्र पहनाउँगा। वेदी पर बैंठाउँगा। सीता! मैं तुमको अपनी पगडी मे सरपेंच की मांति शीर्षस्थान दूँगा और आँखो के भीतर रक्ख्ँगा॥ = ॥

विषय-सुख की अपेका स्त्रियों में माता होने की लालसा अधिक बलवती होती हैं। पूर्वकाल में, जब के बने ये गीत हैं, स्त्री-पुरुष विषय-वासना की तृप्ति के लिये विवाह नहीं करते थे, बिक संतान और समाज की सेवा के लिये वे धर्म के अटूट बंधन में अपने को बांधते थे। इसी से इस गीत के राम और सीता अलग अलग सोते थे यकायक शयनागार में सीता का आना राम को आनन्द-वर्द्ध नहीं, बिलक आश्चर्य और भय-कारक जान पड़ा था।

श्राजकल इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि श्रव स्त्री-पुरुष दोनो श्रायों के प्राचीन श्रादर्श से श्रलग हो गये है। श्रव तो स्त्री का पुरुष सं श्रलग रहना ही श्रारचर्य श्रीर भय की बात समभी जाती है।

#### [ ㆍ 집

सासू मोरी कहेलि बँभिनियाँ ननद व्रजवासिनि हो। रामा जिनकी मै बारी रे वियाही उइ घर से निकारेनि हो॥१॥ घर से निकरि बँभिनियाँ जङ्गल बिच ठाड़ी हो। रामा बन से निकरी बिघनियाँ तो दुखु सुखु पूँछह हो॥२॥ नागिन ने कहा—जहाँ से तुम आई हो, वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें इस लूँगी तो मैं भी बाँभ हो जाऊँगी ॥१॥

बाँक वहाँ से चलकर अपनी माँ के द्वार पर आकर खडी हुई। माँ घर में से बाहर निकली और उसने बेटी का सुख-दुख पूछा ॥१०॥

हे बेटी ! तुभा पर ऐसी क्या विपत्ति पडी जो तुम वहाँसे चली आई ? बेटी ने कहा—हे माँ ! सास मुभे बाँभ कहती है। ननद अजबासिन कहती है। १९॥

हे माँ ' जिनसे मेरा विवाह हुआ था उन्होंने मुक्ते बाँक कहकर घर से निकाल दिया। हे माँ ! यदि तुम मुक्ते अपने घर मे रख लेती तो मैं विपत्ति से झटकारा पा जाती ॥६२॥

मों ने कहा—जहाँ से तुम आई हो; वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रहने द्ँगी, यदि मै तुमको रख लूँ तो मेरी बहू बोम हो जायगी ॥१३॥

बाँम वहाँ से चल कर जंगल में आई और धरती से बोली—हे धरती माता! तुम्हीं अब मुक्ते शरण दो ॥१४॥

धरती ने कहा—जहाँ से तुम त्राई हो, वहीं लौट जास्रो। हे बाँक ! यदि मैं तुमको रख लूँगी तो मैं भी ऊसर हो जाऊँगी ॥१४॥

हा! हिन्दू-समाज में स्त्री का बाँक होना कितने परिताप का विषय हैं! बाँक से बाधिन और नागिन तक घृणा करती हैं। यहाँ तक कि असली माता और सबको आश्रयदाता पृथ्वी भी बाँक को स्थान नहीं देतीं। हिन्दू-समाज की रचना ही इस प्रकार को हुई है कि उसमें बाँक के लिये आदर का स्थान नहीं है। इससे प्रत्येक स्त्री संतानवती होने ही मे अपना गौरव और कल्याण समकती है।

#### [ ६ ]

सोने के खड़डवाँ राजा दसरथ बेइली तर ठाढ़ भये। बेडली ! पतवा कंचन अस तोर तो फल कैसे निरफल हो ॥१॥ भल वजरानेज राजा दसरथ किन बजरावा हो। राजा ! तोहरे घर रिनया कौसिल्या उनहीं से पूछ्य हो ॥२॥ सोने के खड़जबाँ राजा दसरथ वेदिया पर ठाढ भये। मोरी रानी काहे तोहरा बदन मलीन कंवल नाहीं हुलसइ हो ॥३॥ भल बउराने राजा दसरथ किन बउरावा हो। राजा बिन रे सन्तित कल हीन कंवल कैसे हलसइ हो ॥४॥ सोनवा तौ हमरे गिनती नाहीं चंदियाँ के ढेर लागल रे। मोरी रानी ! बरहा भवन के अजोध्या दुनों जने भेलसब हो ।।।।। सोनवाँ तो मोरे लेखे राखी भा चंदिया तो माटी भा है रे। राजा ! बरहा भवन के अजोध्या तो मोरे लेखे जरिंगे है हो ।।६।। त राजा होवड तपसी तौ हम धना तपसिन हो। मोरे राजा ! बिन्दराबन के कुटियवा दूनों जने तप करबइ हो ।।७।। बन से निकरे एक जोगिया तो राजा से पूछइं रे। राजा कवन तोहरे जियरा संकट तो मधुवन तप करउहो ॥॥॥ का रे कह उं मोरे जोगिया तौ का तुम पूछव रे। जोगिया बिन रे सन्तित कुलहीन तो मधुवन तप कर्ड हो ।।६।। भोलिया से काढ़िनि भभतिया तो राजा का दीहिनि रे। राजा आठ रे महीना नौ लागत राम जन्म लेंइहईं हो, त्रजोध्या राजा खेइहइं हो ॥१०॥

आठ महीना नौ लगते श्रीरामजी जन्म लीन्हें हो। एहो बाजै लागी आनंद बधैय्या उठन कर्ने सोहर हो।।११॥

तिरिया! कौनी विपति की मारी जङ्गल विच ठाढ़ी हो। सासु मोरी कहेली बँभिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो॥३॥ वाधिन! जिनकी मै बारी बियाही उइ घर से निकारेनि हो। बाधिन! हमका जो तुम खाइ लेतिउ विपतिया से छूटित हो ॥ ४॥ जहवाँ से तुम अ।इउ लउटि उहाँ जात्रो तुमहिं नाहीं खड़बड़ हो। वाँभिनि ! तुमका जो हम खाइ लेबइ हमहुँ वाँभिन होबइ हो ॥ ४॥ उहाँ से चलेलि बॅिमिनियाँ बिंबउरी पासे ठाढ़ी हो। रामा विवडरि से निकरेलि निगनियाँ तो दुखु सुखु पूँछइ हो।। ६।। तिरिया! कौने विपति की मारी विवासी पासे ठाड़ी हो। सास मोरी कहेलि वँभिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो ॥ ७॥ नागिन । जिनकी में बारी रे बियाही उड़ घर में निकारेनि हो। नागिनि ! हम का जो तुम डिसलेतिउ विपति से हम ऋ्टित हो।। 🖘।। जहवाँ से तुम ऋइउ लउटि तहाँ जावो तुमिह नाहीं डिसबड हो। वॉिक्ति ! तुमका जो हम डिस लेबइ हमहूँ वाँिकिनि होबइ हो ॥॥ उहवाँ से चलली बँभिनिया मझ्या द्वारे ठाढ़ी हो। भितरा से निकरी मर्यारया तो दुखु सुन्तु पूँछइ हो।।१०॥ विटिया कउनि विपति तुमरे ऊपर उहाँ से चली ऋाइउ हो। सास मोरी कहेलि बँभिनियाँ ननद त्रजवासिनि हो ॥११॥ मइया 'जिनकी मैं बारि वियाही उइ घर से निकारेनि हो। मझ्या ! हमका जो तम राखि लेतिउ विपति से हम छूटित हो ॥१२॥ जहवाँ से तुम आइउ लउटि उहाँ जात्रो तुमिह नाही रिखबड हो। बिटिया तुमका जो हम राखि लेबइ बहू बॉ िकानि हो इह ई हो ॥१३॥ उहवाँ से चलेली वंभिनियाँ जगल बिच आई हो। धरती ! तुमहीं सरन अब देह वॅभिनि नाम छटड हो ॥१४॥

जहवाँ से तुम त्राइउ लउटि उहाँ जात्रो तुमिह हम न राखब हो। बॉभिनि ! तोहँका जो हम राखि लेई हमहुँ होब ऊसर हो।। १४॥

मेरी सास मुक्ते बाँक कहती है श्रीर ननद कहती है कि तू बजबा-सिन है। हे राम! बालावस्था में जिनसे मेरा विवाह हुश्राथा, उन्होंने भी मुक्ते घर से निकाल दिया॥ १॥

बाँक स्त्री घर से निकलकर जङ्गल के बीच में खडी है। जङ्गल में से बाधिनी निकली। वह बाँक से उसका सुख-दुख पूछने लगी॥ २॥

हे स्त्रो ! तुम्म पर ऐसी क्या विपत्ति पड़ी है जो तू इस भयानक जंगल में श्रकेली खडी है ? स्त्री ने कहा—हे बाधिनी ! मेरी सास मुमे बाँम कहती है, श्रीर ननद बजबासिन ॥ ३ ॥

जिनकी मै विवाहिता हूं, उन्होने बाँभ कहकर मुभे घर से निकाल दिया है। हे बाघिनी! यदि तुम मुभे खा लेती तो मै इस विपत्ति से छूट जाती ॥ ४॥

बाधिनी ने कहा—तुम जहाँ से श्राई हो, वहीं लौट जाश्रो। मै तुम्हें न खाउँगी। यदि मैं तुम को खालूँ तो मैभी बाँक हो जाउँगी॥ ४॥

बाँम वहाँ से चलकर साँप की बाँबी के पास पहुँची। बाँबी मे से नागिन निकली। उसने बाँम का सुख-दुख पूछा॥ ६॥

हे स्त्री ! किस विपत्ति के कारण तुम बाँबी के पास ऋाई हो ? स्त्री ने कहा—मेरी सास मुक्ते बाँक कहती है और ननद कहती है कि तू त्रजबासिन है ॥७॥

जिनके साथ मेरा विवाह हुन्ना है, उन्होंने बाँक समक्कर मुक्ते घर से निकाल दिया है। हे नागिन ! यदि तुम मुक्ते इस लेती तो मैं विपत्ति मे छूट जाती ॥=॥ सभवै बड़ हैं राजा दसरथ मुनहु कौसिल्या रानी हो। रानी उहड़ बेडलिया कटाइबइत त जिन मोका बोली वोला हो।।१२।। मचिये बड़ ही कौसिल्या रानी सुनो राजा दसरथ हो। मोरेराजा !दुधवन बेडलीसिंचइबइ त जिन मोकाबुद्धि दियेहो।।१३।।

सोने के खडाऊँ पर चढे हुए राजा दशरथ लता के नीचे खड़े हुए। राजा ने पूछा—तुम्हारा पत्ता तो सोने जैसा है, पर तुम में फल क्यो नहीं हैं ? ॥१॥

लता ने कहा—राजा दशस्थ ! तुम्हारी मित मारी गई है क्या ? तुम्हारे घर मे कौशल्या रानी हैं, उनसे क्यो नहीं पूछते ? ॥२॥

मोने के खडाऊँ पर चढे हुए राजा दशरथ वेदी पर ग्राकर खडे हुए। उन्होंने रानी से पूछा—रानी ! तुम्हारा मुँह उदास क्यो है ? हृदय-कमल विकसित क्यो नहीं है ?॥३॥

रानी ने कहा—राजा ! श्रापकी मित किसने हर ली है ? बिना संतान के हृदय-कमल कैसे विकसित हो सकता है ? ॥४॥

राजा ने कहा मेरी प्यारी रानी ! मेरे घर मे सोने की गिनती नहीं। चाँदी के देर लगे हुए हैं। श्रयोध्या मे हमारे बारह महल हैं। हम दोनों सुख भोगेंगे॥१॥

रानी ने कहा—सोना मेरे लिये राख और चाँदी मिट्टी है। संतान बिना मेरे लिये बारह महलों की श्रयोध्या जल गई है ॥६॥

हे राजा ! तुम तपस्वी हो श्रीर मैं तपस्विनी । दोनों चलकर बृन्दा-बन में तप करें ॥७॥

दोनों तप करने लगे। बन में एक योगी निकले। उन्होंने पूछा—है राजा! तुम्हारे प्राण पर क्या संकट पड़ा है जो तुम तप कर रहे हो ? ॥=॥

राजा ने कहा—हे योगी ! मै तुमको क्या बताऊँ ? बिना संतान के हम कुलादीन दें। इससे तप कर रहे हैं ॥१॥

योगी ने श्रपनी कोली में से विभूति निकाल कर राजा को दी श्रौर कहा—हे राजा! नवाँ महीना लगते ही तुम्हारे घर में राम जन्म लेंगे श्रौर श्रयोध्या का राज खेयेंगे ॥१०॥

श्राठवें के बाद नवाँ महीना लगते ही राम ने जन्म लिया। श्रानंद बधाई बजने लगी श्रोर सोहर गाया जाने लगा ॥११॥

राजा को लता का ताना भूला नहीं था। सभा मे बैठे हुए उन्होंने रानी कौशल्या से कहा—हे रानी ! मैं उस लता को कटा डालूँगा, जिसने मुभे ताना मारा था ॥१२॥

मिचया पर बैटी हुई रानी कौशल्या ने कहा—हे राजा ! सुनी; उस लता को दूधसे सिँचाओ जिसने मुभे बुद्धि दी है। श्रर्थात् निस्संतान होने की याद दिलाकर मुभे संतान-प्राप्ति के लिये उत्साहित किया है ॥५३॥

संतान हीन होना बड़ी लजा की बात है। निरसंतान ब्यक्ति का मज़ाक एक लता भी उड़ा सकती है। इस गीत की श्रंतिम पंक्तियों से पुरुष श्रोर खी के स्वभाव का भी पता चलता है पुरुष में बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत होती है। राजा दशरथ को लता का ताना भूला नहीं था, श्रीर वे उसे कटाने जा रहे थे। पर स्त्री का हृदय चमाशील होता है। कौशल्या ने लता के ताने को श्रीर ही रूप दे दिया। उन्होंने उसे चमा ही नहीं किया बल्कि उसे दूध से सिँचाने की भी इच्छा प्रकट की। पुरुष कठोर गुर्शों का समृद श्रीर स्त्रियाँ कोमल गुर्शों की।

[ v ]

भोर भये भिनुसार चिरइया एक बोलइ।
राजा भपिट के खोल इँ केविरया हेलिन डीठ पिरगै।
पिर गै हेलिनिया क डीठ राजै के मुख ऊपर॥१॥
हेलिन विनवे हेलवा सँग अपने पुरुख सँग।
हेलवा ज देखें जी निरवंसी गुसइयाँ कैसे पुरवें॥२॥

चप रह हेलिनी छिनारि तें जितया का ! पातरि। नीन भूत्रन कर राजा कह्यो निरवंसी॥३॥ च्प रहु हेलवा दहिजरा तें जतिया क पातर। हेलवा नीनि उन्हा करि रानी तीनों जिन बॉिफानि ॥ ४॥ यनना मुन्यौ राजा दसरथ जियरा दुखित भये। राजा गोड़वा मुड़वा तानिन दुपट्टा सुतै धौराहर।। ४।। घरिय घरिय दिन दोपहर पहर नहिं बीतै। मोरा सिभले जेवनवा जुड़ाय रजे नहिं आये।।६॥ अरे रे राजा जी के चेरिया त हमरी लडंडिया। चेरिया सिमले जेवनवा जुड़ाय रजे निहं आये॥ ७॥ चेरिया ज चढ़ि गइ अटरिया रजै क जगावइ। राजा सिभले जेवनवाँ जुड़ाय विकल रनिवासे।। 🗆 ।। राजा जब आये हैं महिलया बेदिया चिंद बइठें। राजा कौन विरोग तुमरे जियरा त हमसे बताबहु ।। ६।। पॉच पदारथ मोरे घर छठौं नरायन। रानी जितया क पातर हेलिनियाँ कहै निरबंसी।।१०।। बाउर हो राजा बाउर किन बउरावा। राजा जो विधि लिखा है लिलार तहै भरि पाउब ॥११॥ बाउर हो रानी कौसिल्या किन बउराई। रानी देहु न हमरा अयनवा देखहुँ मुख आपन ॥१२॥ ऐनहु लै मुख देखिन जियरा दुखित भयें। रानी करर बरर होइगे बार गोसइयाँ कैसे पुरवैं।।१३॥ बाउर हो राजा बाउर किन बउरावा। राजा जो विधि लिखा है लिलार तहैं भरि पाउव ॥१४॥

बाउर हो रानी कौसिल्या किन बउराई। रानी देह न मोरि बैसखिया मै तप करइ जाबइ।।१४॥ एक बन डाकैं दुसर बन तीसरे बिन्द्राबन। बिन्द्रैबन के बिचवाँ त राजा ध्यान लायिन ॥१६॥ वन से निकरेनि एक तपसी पुछैं राजा दसरथ। कौन बिरोग तुमरे जियरा जो इतनी दृरि आये॥१७॥ पाँच पदारथ मोरे घर छठै नारायन। तपसी जितया क पितरी हेलिनिया कहड़ निरवंसी ।।१८।। जाह रजे वर अपने पूत तोरे होइहैं। राजा सुनि लिहें तोहरो पुकार जगत के मालिक ॥१६॥ होत बिहान लोहि फाटत होरिल जनम लिहे, राम जनम् लिहे। बाजै लागी अनन वधइया गावैं सखि सोहर॥२०॥ घर घर फिरें राजा दसरथ पंडित बुलावइं। पंडित खोलहु न पोथिया पुरान तो सुघरी विचारहु ॥२१॥ बहुते सुघरी रामा जनमे तो रोहनी नखत मे। राजा बारह बरस के होइहइँ त बन के सिर्धारहीं।।२२।। बभना के पूत जौ न होतेउ त जियरा मरवउतेउ। मोरि इतनी तपस्या के राम त बन के सुनायेउ ॥२३॥ मन के दुखित राजा दसरथ सुतें धवराहर। मन के उछाहिल कोसिल्या रानी पटना लुटावइँ।।२४॥ बाउर हो रानी कौसिल्या किन बउराई। रानी धीरे धीरे पटना लुटावड राम बन जइहीं।।२४॥ बाउर हो राजा दसरथ किन बौरावा। राजा छटल बॅिफनिया क नाम भले बन जइहीं।।२६॥

सबेरा होते ही एक चिडिया बोला करती है। उसकी बोली सुनकर राजा दशरथ ने ऋपट कर किवाड खोला तो मेहतरानी पर उनकी दृष्टि पड़ गई॥१॥

मेहतरानी की दृष्टि भी राजा के मुख पर पड़ गई। उसने मेहतर से कहा—श्राज सबेरे ही सबेरे निरबसिये (संतान हीन) का मुँह देख श्राई हूं। देखं, ईश्वर क्या करते हैं ? ॥२॥

मेहतर ने कहा—ऐ छिनाल मेहतरानी ! चुप रह । तू नीच जाति की स्त्री है। तू ने तीन भुवन के महाराज को निर्वेशी कैसे कहा ? ॥३॥

मेहतरानी ने कहा—दाढीजार मेहतर ! तू चुप रह । तू नीच जाति का पुरुष है । उनके तो तीन-तीन रानियाँ हैं, तीनो बाँम हैं ॥४॥

राजा दशरथ ने यह बात सुन ली त्रौर वे मन में बहुत दुःखी हुए। वे सिर से पैर तक चादर तानकर धौरहर पर जाकर सो रहे॥४॥

कौशल्या चिन्ता करने लगीं—घड़ी-घडी करके दोपहर हो गया। पहले तो एक पहर भी नहीं होता था कि राजा आ जाते थे। रसोईं ठंडी पड़ती जा रही है। राजा क्यों नहीं आये ? ॥६॥

ए राजा की चेरी ! ए मेरी दासी ! रसोई ठंडी हो रही है। राजा नहीं श्राये ॥७॥

चेरी घ्रटा पर चढ गई । उसने राजा को जगाकर कहा—राजा रसोई ठंडी हो रही है। सारा रनिवास विकल है ॥=॥

राजा महत्त मे श्राये। वेदी पर बैठ गये। कौशत्या ने पूछा-राजा ! तुम्हारे जी में क्या दुःख है ? मुक्ते बताश्रो ॥१॥

राजा ने कहा-पाँच पदार्थ मेरे घर मे हैं। छुठें नारायण है। हे रानी! नीच जाति की स्त्री मेहतरानी मुक्ते निरबसिया कहती है॥१०॥

रानी ने कहा—तुम बहुत भोले हो। हे राजा ! जो भाग्य मे लिखा है, वही मिलेगा ॥११॥ राजा ने कहा-रानी ! तुम पागल हो । ज़रा मेरा दर्पण तो सुके दो, में श्रपना सुँह तो देखूँ ॥१२॥

राजा ने दर्पण लेकर मुँह देखा। वे दुःखी हुए। बोले—हे रानी! बाल तो ग्रधपके हो गये। देखें, ईश्वर कैसे बिताता है ? ॥१३॥

रानी ने कहा—राजा ' तुम भोले हो। किसने तुमको भरमाया है ? हे राजा ! जो ब्रह्मा ने माथे में लिख दिया है, वही मिलेगा ॥१४॥

राजा ने कहा—रानी ! तुम्हारी समक्त ठीक नहीं । मेरी लाठी लाग्नो । मैं तप करने जाऊँगा ॥१४॥

एक बन से दूसरे में, दूसरे से तीमरे में गये तो बृन्दाबन मिला। बृन्दाबन के बीच में बैठकर राजा ने भगवान का ध्यान किया ॥१६॥

बन में से एक तपस्वी निकले । उन्होने पूछा—हे राजा ! नुमकी क्या दुःख है ? जो तुम इतनी दूर आये हो ॥१०॥

राजा ने कहा—मेरे घर में किसी चीज़ को कमी नहीं है। पर है तपस्वीजी! नीच जाति की स्त्री मेहतरानी ने मुक्ते निर्वशी कहा है ॥१८॥

तपस्वी ने कहा—हे राजा ! श्रपने घर जाश्रो । तुम्हारे पुत्र होगा । संसार के स्वामी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है ॥१६॥

सबेरे पौ फटते ही पुत्र ने जन्म लिया, राम ने अवतार लिया। श्रानन्द की बधाई बजने लगी और सखियाँ सोहर गाने लगीं॥२०॥

राजा दशरथ घर-घर वूमकर पंडितों को बुला रहे हैं। राजा पूछते हैं—हे पंडित ! श्रपनी पोथी खोलो न ? बताश्रो, लड़का कैसी घडी में पैदा हुश्रा है ? ॥२१॥

पंडित ने कहा—बहुत अच्छी घडी में राम का जन्म हुआ है। रोहिशी नचत्र में जन्म हुआ है। हे राजा ! बारह वर्ष के होगे तो बन को चले जायँगे ॥२२॥ राजा ने कहा—तुम ब्राह्मण के लड़के न होते तो मै तुम्हें जान से मरवा ढालता। इतनी तपस्या के बाद जो राम मुफे मिले हैं, तुमने कहा कि वे बन को चले जायेंगे ? ॥२३॥

राजा मन मे दुःखी होकर श्रटा पर जाकर सो रहे। कौशल्या रानी को पुत्र-जन्म से बडा उत्साह था। वे धन लुटाने लगीं ॥२४॥

राजा ने कहा—हे कौशल्या रानी ! पागल मत हो। किसने तुम्हे बावली कर दिया है ? धीरे-धीरे धन लुटाखो। राम बन का जायंगे ॥२४॥

रानी ने कहा—राजा ! तुम्हारी बुद्धि कहाँ है ? राम बन को जायँगे तो क्या हुआ ? मेरा बाँक का नाम तो छट गया। ॥२६॥

हिन्दू-समाज में वंश-हीन होना बड़े शाप का फल समका जाता है। इस विचार की छाप त्राज भी हिन्दु शो के मस्तिष्क में मौजुद ई। वंशहीन व्यक्ति, चाहे वह राजा दशरथ ही क्यों न हो, मेहतर द्वारा भी तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च समाज में उसकी अप्रतिष्ठा का तो कहना ही क्या ?

इस गीत में भी स्त्री की बुद्धि का अच्छा चमत्कार देखने को मिलता है। पुरुष बात-बात में व्यथित हो जाता है; पर स्त्री की बुद्धि आदि से अन्त तक गंभीर और निश्चित रहती है।

### [ = ]

अरे श्ररे श्यामा चिरइया मरोखवें मित वोलहु। मोरी चिरई! श्ररी मोरी चिरई! सिरकी भितर बनिजरवा

जगाइ लइ आवड, मनाइ लइ आवड ।। १।। कवने बरन उनकी सिरकी कवने रँग बरती। बहिनी कवने बरन बनिजरवा जगाइ ले आई मनाइ ले आई।।२।॥ जरद वरन उनकी सिरकी उजले रंग वरदी। संवर बरन बनजरवा जगाइ ले आवड मनाइ ले आवड ।। ३।॥ सिरकी भितर वनिजरवा सोबहु की जागउ। अरे मोरे बनिजर तोर धन चिट्ठी लिखि भेजो उठो चिट्ठी बाँचो॥॥॥ चिठियाबँचतबनिजरवा हिरदेंयाँ लैलगावइकरेजवाछपटावइ। अरे मोरे बनजर! तरर तरर चुवे श्रॅसुवा कमलिया लिहे पोंछइ॥॥॥ सवना भदीवाँ श्रॅधियरिया श्रमवाँ नाहीं बौरइ,

ऋर्मिलिया नाहीं भएसइ।

मोरी चिरई ! ऋरी मोरी चिरई!बाऊ बहुरिया कै ठनगन ऋमवॉ जे मॉगइ ऋमिलिया जे मॉगइ ॥६॥

खेरा सुपरिया घुनन लागे फिंगुर लागे कापड़। जो मोरी बरदी विकइहै तबै घर आइब।।।।। मचियइ वइठी ससुइया तो सुरजा मनावैं। अपे मोरे सुरजा मेहरी क चाकर मरदवा त अमवाँ ढुँढन

गये कब दहुँ आबै।।=।।

हे श्यामा चिडिया ! खिडकी पर मत बोलो । हे प्यारी चिड़िया ! सिरकी में मेरा बनजारा (च्यापारी) है, उसे जगा लाम्रो । उसे मना लाम्रो ॥१॥

श्यामा ने कहा—हे बहन ! तुम्हारे बनजारे की सिरकी किस रंग की है ? उसकी बरदी किस रंग की है ? बनजारा स्वयं किस रंग का है ? जिसे मैं जगा लाऊँ और मना लाऊँ ॥२॥

स्त्री ने कहा --पीले रङ्ग को तो सिरकी है। सफेद रङ्ग की बरदी है स्त्रीर साँवले रङ्ग का बनजारा है। उसे जगा लास्रो, उसे मना लास्रो ॥३॥

श्यामा ने बनजारे के पास जाकर कहा—सिरकी के भीतर सोते हो या जागते ? हे बनजारा ! उठो । तुम्हारी प्यारी स्त्री ने चिट्टी भेजी है, उसे बाँचो ॥४॥

बनजारे ने चिट्टी बांचक उसे हृद्य से लगाया, कलेजे से चिपका

जिया । उसकी ग्राँखों से ग्राँसुग्रों की घारा बह चली । रुमाल सं वह उसे पोड़ने जगा ॥४॥

बनजारा कहने लगा—सावन-भादों का घोर अंधकार; भला आज-कल न आम में बौर आते हैं और न इमली ही फलती हैं। पर हे मेरी प्यारी चिड़िया! मेरी भोली-भाली स्त्री का हठ तो देखों; वह आम और इमली मॉगती है ॥६॥

मुभे इतने दिन श्राये हो गये कि खैर सुपारी में घुन लग गये श्रोर कपटो में भीगुर। श्रव तो मेरी बरदी बिकेगी, तभी मैं घर श्राउंगा ॥७॥

मचिया पर बैठी हुई सास सूर्य से प्रार्थना कर रही है—हे सेरे सूर्य ! स्त्री का दास पुरुष स्त्री के लिये श्राम ट्लॅडने गया है, इमली ट्लॅडने गया है। यता नहीं, कब श्रायेगा ॥=॥

इस गीत में पुराने जमाने का चित्र हैं, जब व्यापारी लोग, जिन्हें बनजारा कहते थे, चीजें लादकर दूर देशों में बेचने जाया करते थे और बहुत दिनों पर लौटते थे। यह बात खास ध्यान देने की हैं कि उन दिनों स्वियाँ भी पडी-लिखी होती थीं और अपने पतियों को पत्र लिखकर मेजा करती थी। श्यामा पन्नों के हाथ पत्र या संदेशा मेजना तो वैसा ही हैं, जैसा मेघदूत में मेघ-द्वारा और नल-दमयन्ती की कथा में इंस-द्वारा समाचार भेजे गये थे।

#### [ 3 ]

मिचयिं बैठी हैं सामू त बहुआ से पूछ्इँ रे। बहुआ काहे तोर मुँहा पियरान गोड़ घहरावाह रे॥१॥ लाज शरम के बीतया में सासूजी से कैसे कहुँ रे। साम् तोरा पूत छयल छिबलवा अँचरया पिच डारहूँ रे॥२॥ ये अलबेली बहुरिया लक्षन न लगावहु रे। दुलहिनीं आज के नवयें महिनवाँ होरिल तोहरे हो इहै रे॥३॥

अरे सास्जी के होवें चेरिया ननत सन हरवे रे। अपने राजा के प्रान पियारी होरिल मोरे होइहै रे॥४॥ मचिये पर सास बैठो है और बहू पे पूछ रही हैं—हे बहू! तुम्हारा मुँह पोला क्यों है ? पैर भारी क्यो है ?॥ १॥

बहू सोचती है ठोक जगाब देते हुए मुक्ते लाज लगती है। फिर बह बोलो—हे सासजी! तुम्हारा पुत्र बड़ा छैल-छुवीला है, उसने मेरा श्रांचल मसल दिया है ॥ २॥

सास ने कहा—हे अलबेली बहू ! बात न बनाओ । हे दुलहिन ! श्राज के नवें महीना तुम्हारे पुत्र होगा ॥ ३ ॥

बहू मन में कहती है—श्वरे! मेरे पुत्र होगा। मैं सासजी की चेरी होऊँगी। ननद का मन हर लूँगी श्रीर श्रपने राजा की प्राण-प्यारी होऊँगी।

गर्भवती स्त्री की कैसी मनोहर श्रमिलाषा है !

[ १० ]

चकई पुछिहं सुनु चकवा भोर कब होइहइँ सुरुज कव उइहई रे।

चकई रुकमिनि हरि परदेस घरिं कब श्रइहर रे ॥१॥
तो खेलत मेलत के बेटौना त भैया मोर लागउ रे।
भैया हरि के लगाई नवरिक्षया तो ठाढ़ि सुखाति हवे रे ॥२॥
खेलत मेलत की विटियवा त बहिनी मोर लागउ रे।
बहिनी जो रे धनिया कुलवंतिनि सीचि जगावह रे ॥३॥
हाथ के रे काढ़ेन ककनवाँ पायेन कर नूपुर रे।
ये हो सिर धरि लिहेनि घइलना नौरक्ष सीचे चिल भई रे ॥४॥
पेड़ धरि सींचें नवरिक्षया डार धरि मेंटे हो।
येहो श्राइ गैंहै हरि के सुरतिया तो छितया बेहाल भई हो ॥४॥

विया केरि पुरिया पोवाय उँ दुधन कह जाउरि हो।

य हो मोरे लेखे माहुर धतुरवा ऋकेले मोरे हिर बिन हो।।६॥

चकई चकवे से पूछती है—हे चकवा! सबेरा कब होगा १ सूर्य कब

उदय होगे ? हे चकवा! रुक्मिणी के स्वामी परदेश से कब आयेंगे ?॥।॥

रुक्मिणी कहती है—हे खेलनी-कूढनो वाले लड़को! तुम मेरे भाई

तगते हो। मेरे प्राणेक्षर को लगाई हुई नारङ्गी खड़ी सुख रही है॥।॥

लड़कों नो कहा—हे खेलनीवाली लड़को ! तुम मेरी बहन लगती हो। जो खी कलदंती होती है. वह स्वयं सींचकर उसे जगाती है।।३॥

रुक्मिम्मा नो हाथ का कंगन काड़कर रख दिया । पैरो से पाजेब निकालकर रख दिया, श्रौर सिर पर घड़ा रखकर वह सीचने चल खडी हुई ॥२॥

पेड का तना पकड़कर वह नारङ्गी सींचती है आहेर डाल पकड कर भेंटती है। इतने में प्रायेश्वर की सुध आ जाती है तो वह विह्वल हो जाती है।।।।

वह कहती है—मैने घी की पूरियाँ बनाई और दूध की खीर। पर प्रागेश्वर के बिना गेरे लिये वह बिष सा मालूम होता है।।६॥

इस गीत में वियोगिनी का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है।

#### [ ११ ]

पहिल सपन एक देखें अपने मंदिल में रे। सासु सपने क करह बिचार सपन सुभ पावडें ॥१॥ सपने ससुर राजा दसरथ बिगया लगावहें हो। सासु बिगया में हुलइ गुलाब भँवर रस बिलसइ हो॥२॥ सपने कौमल्या ऐसी सास तो हमरे महल आई! सासु सोने के दहें ड़ियालिहे ठाढ़ि पुट्ठें बहुवाकहाँ धरडें रे॥३॥ सपने लखन अस देवर हमिलया पीठि मारै, विहँसि वितया बोलईं हो। भौजी जौ तोरे होइहै होरिलवा बछेड़वा हम लेबइ रे ॥४॥ सपने समद्रा ऐसी ननदा तौ हमरे महल आई.

विहँसि वितया बोलई हो।
भौजी जौ तोरे होइहैं होरिलवा कँगन हम लेवइ हो।।।।।।
सपने पुरुष राजा राम ऋस हमरे महल आयें।
सामी हँसत कमल दूनों नैन सेजरिया पगु धारई हो।।।६।।

मैनो अपनो महल में आज पहला स्वम देखा। हे सासु ! स्वम का विचार करके बताओं कि यह स्वम शुभ है न ? ॥ ॥

स्वम में राजा दशस्थ ऐसे मेरे ससुर बाग लगाते हैं। उस बाग मे गुलाब फूला है, जिस पर भौरे रस ले रहे हैं॥२॥

स्वप्त में कौशल्या ऐसी सास मेरे महल मे श्राती हैं उनके हाथ में सोने की दहेंड़ी (दही की हांड़ी) हैं। वे पूछ्ती हैं कि बहू इसे कहीं रक्खूँ॥३॥

स्वम में लच्मण ऐसे देवर रुमाल से मेरी पीठ काड़ रहे हैं, हँसकर कह रहे हैं कि भाभी तुम्हारे पुत्र होगा तो मै बच्चेड़ा खेऊँगा ॥॥॥

स्वार में सुभदा ऐसी ननद मेरे महल में त्राती हैं। वह, हँसकर कह रही हैं कि हे भाभी ! तुम्हारे पुत्र होगा तो मैं कंगन लूँगी ॥१॥

स्वम मे राम ऐसे मेरे पति महत्त मे श्राये। कमल ऐसे नेत्रों सं हँसते हुए उन्होंने मेरी सेज पर चरण रक्खा ॥६॥

#### [ १२ ]

छोट मोट पेड़वा ढेकुलिया त पतवा रे लंहालही हो। रामा ताही तरे ठाढ़ि रे हरिनिया हरिन बाट जोहइ हो॥१॥ वन में में निकलेला हरिना त हरिनी से प्छले हो।

हारिनी काहे तोर वदन मलीन काहे मुँह पीश्रर हो।।२।।

गइलों में राजा के दुश्रारिश्रा त बतिया मुनि श्रइलों हो।

प्यारे श्राजु छोटे राजा क बहेलिया हरिन मरवहह हैं हो।।३।।

केंद्र ज बिगया लगवलें केंद्र रे श्राए दुँढ़लें हो।

हिरिनी केंकर धानिया गरभ से हिरिनवा मरवावलें हो।।४।।

दसरथ विगया लगवलें लखन श्राये दुँढ़लें हो।

प्यारे रघुवर धिनया गरभ से हिरिन मरवावलें हो।।४।।

कर जोड़ी हिरिनी श्ररज करे सुनु कौशल्या रानी हो।

रानी सीता के होइहैं नन्दलाल हमही कुछ दीहब हो।।६।।

सोनवा मददबों दुहू सिंगवा भोजनवा तिल चाउर हो।

हिरिनो भुगतहु श्रयोध्या के राज श्रभे वन विचरहु।।७।।

एक छोटा मोटाढाक का पेड है जो पत्तो से लहलहारहा है। उसके नीचे हरिनी खडी है चौर हरिन की राह देख रही है॥ ९॥

बन में से हरिन निकला और उसने हरिनी से पूछा—हे हरिनी ! तुम्हारा मुंह उदास और पीला क्यों है ? ॥ २ ॥

हे हिरन ! मैं राजा के झार पर गई थी। वहां मैंने सुना है कि श्राज छ,टे राजा श्रपने बहेलिये ( व्याधा ) से हिरन को मरवायेंगे ॥३॥

हे हरिनी! किसने बाग लगवाया ? बन से त्राकर किसने खोजा ? श्रीर किमकी स्त्री गर्भ से है जो हरिन मरवार्येंगे ? ॥ ४ ॥

हे हरिन! राजा दशरथ ने बाग लगवाया है। लच्मण खोजने आये थे। राम की स्त्री सीता को गर्भ है। उन्हीं के लिये हरिन मारा जायगा॥ १॥

हिनी कौशत्या के पास जाती है और हाथ जोडकर विनती करती हैं—हे रानी ! श्राज सीता के पुत्र होगा, गुभे कुछ दो॥ ६॥ कौशल्या उसका अभिप्राय समस्त्रहर कहती है—हे हिरिनी ! में हिरिन के दोनो सींगो को सोने मढाउँगी और तिल चावल खाने को दूँगी। तुम जाओ, अयोध्या के राज में सुख़ भोगो और निर्भय होकर बन में विहार करो॥ ७॥

[ १३ ]

उठत रेख सिस भीजत राम बनै गये हो।
मोरी बरहा बरिस के उमिरिया में कइसे वितइबह हो।।१।।
काह राम तोहरे घराँ रहे काह विदेस गये हो।
रामा हँसि के न धरेड ऋँचरवा न कबहूँ कोहानेड।।२॥
कारी चुनिनाहीं पहिन्यों पियरी नाही छोन्यों हो।
रामा कोरवा न लीन्हेड बलकवा छटी नाहीं पूजेड हो।।३॥
छोड़े जाईथ घर भर सोनवाँ महल भर रुपवा हो।
रामा छोड़ जाईथ लहुरा देवरवा पिया के सँग रहबइ हो।।४॥
रेख भिन रही थी (ज़रा सी मोछ निकल रही थी); उस ममय
राम बन को गये। मेरी बारह बरस की ऋवस्था, मै दिन कैसे बिताउँगी॥१॥

हे राम ! तुम्हारे घर रहने से क्या ? और विदेश जाने से क्या ? न तो तुमने कभी हँसकर मेरा श्रांचल पकड़ा श्रोर न तुम कभी रूठे ॥२॥ पीली घोती पहन कर मैं आई थी, वही पहने हूँ । काली सारी मैंने पहनी ही नहीं । न गोद में बालक लिया, न छठ की पूजा की ॥ ३ ॥ मै सोने से भरा हुआ घर और चाँदी से भरा हुआ महल छोड़कर जा रही हैं । छोटे देवर को भी छोड़कर जा रही हैं । में अपने प्राणनाथ

के साथ रहूँगी ।। ४ ।।

कभी-कभी रूठ जाना भी प्रेम-वृद्धि के लिये आवश्यक जान
पडता है।

# [ 88 ]

राम जे चलेनि मधुबन के माई मे अरज करहें।

माई हम तो जावइ मधुवन के सितै कइसे रम्बविड ॥ १ ॥

आँगन कुइयाँ खनइबै सितै हिं नहवैबइ ।

बेटा । खाँड़ चिरों जाँ खबइबइ हृदय बीच रखबइ ॥ २ ॥

राम जे चलेनि मधुबन के सीता जे गोहन लागीं।

सीता । हमरे सँग मत चलहु बहृत दुख पडिबड ॥ ३ ॥

सहबइ मै भुखिया पियसिया जेठ दुपहरिया।

पिया देखि हम तोहरी सुरतिया सकल सुख पडबइ ॥ ४ ॥

राम बन को जा रहे हैं। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं—हे माँ ! मैं तो

बन को जा रहा हूँ, सीता को तुम कैसे रखोगी ? ॥ १ ॥

माँ ते कहा—बेटा ! श्राँगन में कुँवा खोदवा लूँगी। वहीं सीता को नहलाउँगी खाँड श्रौर चिरौंजी खिलाउँगी श्रौर हृद्य में रखूँगी॥ २॥

राम मधुबन को चले। सीता साथ लगीं। राम ने कहा—सीता ! हमारे साथ मत चलो। बहुत कष्ट पात्रोगी॥ ३॥

सीता ने कहा—हे प्रियतम ! भूख-प्यास सह लूँगी । जेठ की दुप-हरी भी सह लूँगी । हे राम ! तुमको देखकर मैं सब सुख पाउँगी ॥४॥ सच है, पतिव्रता स्त्री को पति के सिवा सुख कहाँ ?

# [ १४ ]

जड मैं जनतेडँ ये लवँगरि एतनी मँहकविड। लवँगरि रँगतेडँ छयलवा क पाग सहरवा में गमकत ॥१॥ श्ररे श्ररे कारी बदरिया तुह्हँ मोरि बादरि। बादरि! जाइ बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये॥२॥ बाउ बहइ पुरवइत्रा त पछुवाँ भकोरइ।
बहिनी दिहेउ केव डिया त्रोठें गाइ सोव उसुख नंदिर ॥३॥
कि तुहुँ कुकुरा बिलिरिक्रा सहर सब सोवइ।
कि तुहुँ ससुर पहिरक्रा किवरिक्रा भड़कावह ॥४॥
ना हम कुकुर बिलिरिया न ससुर पहिरक्रा।
धना हम कुकुर बिलिरिया न ससुर पहिरक्रा।
धना हम कुकुर बिलिरिया न ससुर पहिरक्रा।
श्राधि राति बीति गई बितयाँ नियाई राति चितियाँ।
बारह बरस का सनेहिया जोरत मुर्गा बोलइ ॥६॥
तोर बंउ में मुर्गा क ठोर गटइया मरोरवेउँ।
सुर्गा काहे किहेउ भिनुसार त पियहि बतायउ॥७॥
कहे क ये रानी तोरविउ ठोर गटइया मरोरविउ।
रानी होइ गइ धरमवाँ क जूनि भोर होत बोलइ॥ ५॥
हे लवंग ! यदि मै जानती कि तुम इतना महकोगी तो मै अपने
शौकीन पित की पगड़ी तुम्हारे फूल से रँगती, जिससे वह सारे शहर मे

हे काली घटा ! तुम्हीं मेरी प्यारी घटा हो । हे घटा ! वहाँ जाकर बरसो, जहाँ मेरे प्रियतम है ॥ २ ॥

पूर्वा हवा बह रही है। कभी-कभी पछ्यां भी भकोरता है। हे ननद ! तुम केवाड़ी बन्द कर देना, मैं सुख की नीद सोउँगी॥ ३॥ तुम कुत्ते हो या बिछी या मेरे ससुर जी के पहरेदार हो ? सारा शहर तो सो रहा है। तुम कौन हो जो मेरी केवाडी खटखटा रहे हो ? ॥ ॥ न मैं कुत्ता हूँ, न बिछी और न तुम्हारे ससुर का पहरेदार ही हूँ। हे प्यारी ! मैं तुम्हारा पित हूँ। मुभे घटा बुला लाई है ॥ ४॥ श्राधी रात बातो ही में बीत गई। बारह वर्ष के प्रेम को एक करने में सभी रात बीत गई। इतने में सभी बोलने लगा ॥ ६॥

स्त्री ने कहा—हे मुर्गा ! में तुम्हारी चोच तोड़ डालूँगी। तुम्हारी गर्दन मरोड दूँगी। तुमने सबेरा क्यों किया ब्रोर सेरे प्रियतम को क्यों बतलाया १॥ ७॥

पित ने कहा—हे रानी ! मुर्गे बेचार की चोच क्यो तीडेगी श्रोर गर्दन क्यो मरोडोगी, हे रानी ! इसके धर्म का समय हो गया है, इस-लिये सबेरा होते ही बोलता है॥ म॥

### [ १६ ]

कोठवा से उतरी राधिका ऋँगनवाँ में ठाढ़ी भई हैं। ऋँगनवा में ठाढ़ी भई हैं।

अरे ओ मोरे रामा, हॅसि हंसि पूँछिहं जसोदा काहे बहु अनमन रे।।१।।

काह कहाँ मोरी सासु कहत मोहे लाज लागे रे। ऋरे ए मोरी सामु, ऋाजु महल मोरे चोरी भई तिलरी चोराय गई रे॥२॥

नोरि डारी हांथे क हंथेहरा, गोड़े क गोड़ाहर। श्ररे ए मोरी बहुश्रा, श्रोढ़ि लेंहु नित का डुपटवा त मुरली चुराय लावो।।३॥

तोरि डारिन हांथे का चुड़िला गोड़े का गोड़ाहर। स्रोदि तिहिन नित का डुपट्टा त

मुरली चुराइ लाइन रे।।४।। बहरा से आये कन्हैया श्रॅंगनवॉ में ठाढ़े भये। अपे ए मोरे रामा, हाँसि हाँसि पूछि जसोदा काहे वेटा अनमन रे।।४।।

काह कहों मोरी माया, कहत मोहिं लाज लागे। आज वृन्दावन चोरी भई, मुरली चोराय गई रे।।६।। श्रस जिन जानो राधिका मुरिलया बॉस की है रे। मुरिली में बसे मोरे प्रान, मुरिलया हमरी है देव रे।।।।। श्रम जिन जान्यों कन्हैया तिलिरिया लाह के है श्ररे ए मोरे कान्हा. तिलिरी में लागो हीरा लाल, तिलिरिया हमरे बाप की है।।।।।

( गुरादाबाद )

राधा कोंठ से उत्तरी और आँगन में खडी हुई । यशोदा हमकर पृक्षने लगीं —हे बहू! मन उदाम क्यो है ? ॥ १॥

हे सासु ' मै क्या कहूं ? कहत हुये सुक्तं लाज लगनी है। त्राज मेरे महल में चोरी हुई है। कोई गेरी जिलगी चुग ले गया॥ २॥

यशोदा ने कहा—हाथ पैर के कड़ तोड़ डालो, ग्रांर हं मेरी बहु ! दुपट्टा ग्रोटकर तम भी मुरलो चुरा लाग्नो ॥ ३॥

राधा ने हाथ की चूड़ी और पैर के कड़ तोड़ हाले और दुवहा खोड़-कर वह मुरली चुरा लाई ॥ ४॥

कन्हैया बाहर से त्राये त्रीर त्रांगन में म्बंट हुए। यशादा हमकर पद्धने लगी—है बेटा उदास क्यों हो ? ॥ ४ ॥

हे सेरी मां! मैं क्या कहूं ? कहते हुए लीज लगती है। आज वृन्दावन में चोरी हुई, मेरी मुरली चोरी गई ॥ ६॥

हे राधा ! ऐसा मत सममना कि मुरली बाँम का है । नुरली में मेरा प्राण बसता है । मेरी मुरली दे दो ॥ ७ ॥

हे कन्हेया ! ऐसा मत समम्मना कि तिलरी लाख की है । तिलरी मे हीरा ग्रीर लाल जडे हैं । वह मेरे बाप का दो हुई है ॥ = ॥

इसपे विवाह के उपरान्त पति-पत्नी की प्रेम-पर्क के छुँड-छाउ का वर्णन है।

# [ १७ ]

मोरे आँगन चन्द्रन रुखवा त लहर लहर करें हो।
ललना, तेही पर बोलें काग त बोल सुहावन।।१॥
की काग नेहर से आवा की हरिजी पठावा।
काग कीन सॅदेस तुम लायो त बोलिया सुहावन।।२॥
नहीं हम नेहर से आवा ना हरिजी पठावा।
आज के नवये महीना होरिल तोरे होइहै॥३॥
चुप रहौ काग तू चुप रहौ बैरिनि ना सुनै।
एक तो विटियही मोरी कोख दुसरे हरि दारुन॥४॥
आठे नौ मास लागत होरिल जनम भए।
बाजै लागे आनँद बधैया उठन लाग सोहर हो॥४॥
रान्ह परोसिन माया मोरी और र्वाहन मोरी।
कगवा का हेरी मँगाओ मैं सोनवा मिढ़वों॥६॥
सोनवाँ मिढ़ौबै बोकै ठोर रूप दोनौ डखना।
सोने के कटोरिया में दूध भात कगवा क भोजन॥७॥

मेरे आँगन मे चंदन का पेड लहलहा रहा है। हे सखी ! उस पर कौवा बोल रहा है। उसकी बोली बडी सुहावनी लगती है।। १।।

हे कौवा ! तुम न हर से आये हो ? या मेरे प्रियतम नो नुमको भेजा है ? कौन-सा संदेशा नुम लाये हो ? तुम्हारी बोली बडी सुहावनी लगती है ॥ २ ॥

न तो ने हर से आया हूँ, न तुम्हारे प्रियतम ने सुभे भेजा है। आज के नवें महीने तुम्हारे पुत्र होगा॥ ३॥

हे कौवा ! चुप रहो, कहीं बैरिन न सुन ले । एक तो मेरी कोख यों ही कन्या-वाली है, दूसरे मेरे प्रियतम (बार-बार कन्या ही पैदा करने के कारण ) सुक्तमे प्रेम नहीं करते ॥ ४ ॥

श्राठवें के बाद नवाँ महीना लगते ही पुत्र ने जन्म लिया; श्रानंद की बधाई बजने लगी श्रौर सोहर गाया जाने लगा॥ १॥

हे मेरी पडोसिनो ! तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, कौवे को खोज लाखो, मैं उसे सोने से मिटाउगी ॥ ६ ॥

उसकी चोंच श्रीर उसके दोनो डखनों को मैं मोने से मिढाउँगी। सोने की कटोरी में मैं उसे दूध श्रीर भात खाने को दूँगी॥ ७॥

इस गीत में पुत्र-जन्म से माना को होनेवाली खु.शो का वर्णन है। कौवा-जैसा कुत्सित गिना जानेवाला पची भी सुख-दायक वचन बोलने के कारण सोने से मढा जाने का पात्र समक्ता गया है। इस प्रकार कौवे के बहाने मनुष्य के परिवार में मधुर भाषण की विशेषता भी बताई गई है।

गाँववालों का यह विश्वास होता है कि जब कौवा घर की मुँडेर पर काँव-काँव बोलता है, तब घर मे कोई न कोई नया मेहमान त्राता है।

[ १= ]

मै तो पहले जनौगी धीयरी,

मेरी जौ कोखि होय मुलच्छनी।।

जाकी गरजित ऋविंगी वराइति री,

पालिकी चढ़ि त्रावे साजना ॥१॥

मेरो घर जो रितो अर पेटु री,

मेरी धीयरी जमईया लै गयो॥

मैं तो बहुरि जनौंगी पूतु री,

मेरी जौ कोखि होय सुलच्छनी।।२।।

जाकी गरजति जायगी बरायत री,

पालिकी चढ़ि ऋ।वै कुलबहू ॥

मेरो घर तौ भरो ऋरू पेटु री, मेरी रुनुक कुनुक डोलै कुलबहू॥३॥ ( बदायूँ )

बहु ग्रपने मन की लालसा बतलाती है:-

में पहले कन्या जन्ँगी; यदि रोरी कोख सुन्दर लच्चण वाली हुई तो। जिसके विवाह के लिये बाजा बजाती हुई बरात श्रायेगी श्रीर दामाद पालकी में चटकर श्रायेगा ॥१॥

हाय ! मेरा तो घर भी खाली हो गया और पेट भी, मेरी कन्या को नो दामाद लेगया। श्रव तो मैं पुत्र जन्ँगी, यदि मेरी कोख सुन्दर लज्ञण वाली हुई तो ॥२॥

जिसकी बरान बाजा बजानी हुई जायगी श्रीर बहू पालकी मे चटकर श्रायेगी। मेरा घर भी श्रब भरा-पूरा लगना है श्रीर पेट भी। बहू रुन-कुन करती हुई घर में डोल रही है ॥३॥

ं इस गीत में गर्भिणी बहू के मन की तरंगें दिखाई गई है।

# [ 38 ]

एक साध मन उपजी, जो हर पुजवै।
साहिव ! हमरे नैहर लौ जावो पियरी लै आवो ॥१॥
तुम्हरो तो नैहर गोरी दूर बसे, को मरे जेहे।
घर ही मे पियरी रँगैहों, में साध पुजौहो ॥२॥
भोर होत पौ फाटन होरिल उर धरे।
बजन लागे अनँद बधाये, गार्वे सखी सोहरे॥३॥
बाहर बजे बधेया, भीतरी सखी सोहरे।
सात सबद सहनैया ससुर द्वारे बाजै,
बहुत नीको लागै॥४॥

वरहीं बरस बीरा आये, मिलन घर उतरे। मालिन, किन घर वजें बधेया, गावें सखी सोहरे।।।।। साहिब, तुम्हरी बहिन घर लाल भये,

तुम्हरे भनिज भये। उन घर बजें वधैया, गायें सखी सोहरे॥६॥ जो में ऐसी जनतो, बहिन घर लाल भये,

हमरे भनिज भये।

बेंचतों मैं ढाल तलवरिया, कमर कटरिया,

सिर की पर्गाइया, पियरी लें आवतो।।।।। इकरो गाँव के बजजवा, बेगि चले आव,

अरे जल्दी आव।

वजजा ! पँचरंग चुनरी लें त्राव, बहिनें पहिरावीं बहिन सुख मानैं।।ः॥

हकरो गाँव के सुनरा, बेगि चले आव,

त्रारे जल्दी स्थाव।

सुनरा, सोने रूपे खडुआ ले आव,

भनिजहिं पहिरावों, बहनोई सुख मानै ॥॥।

हकरो गाँव के दरजी,बेगि चले खाव, खरे जल्दौ खाव। दरजी रेसम का कुरता सिलाव, भनिजिहिं पहिरावौ,

वहिन सुख पावै ॥१०॥ .

मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, यदि भगवान उसे पूरी करें। हे स्वामी! मेरे नैहर जाओ और वहाँ से 'पियरी' (पीली घोती) ले आओ ॥१॥

हे गोरे रंगवाली ! तुम्हारा नहर तो बडी दूर है, कौन जाय ? में

घर ही में 'पियरी' रैंगवा दूँगा; में ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगा ॥२॥ सबेरे, पौ फटते ही, पुत्र उत्पन्न हुआ। आनन्द की बधाई बजने जगी और सखियाँ सोहर गाने लगीं ॥३॥

घर के बाहर बधाई बज रही है और घर के भीतर सखियाँ सोहर मा रही हैं। ससुर के द्वार पर सातो स्वरों मे शहनाई बज रही है, जो बहुत प्यारी लगती हैं।।४।।

बारहवें वर्ष (बहन के विवाह के बाद ) भाई छाया छौर मालिन के घर पर उहर गया । हे मालिन ! किसके घर में बधाई बज रही है छौर मिलियाँ सोर्र गा रही हैं ? ॥२॥

मालिन ने कहा—हे माहब ! तुम्हारी बहन के पुत्र उत्पन्न हुन्ना है; तुम्हार भाक्षा हुन्ना है। इसीसे उस घर में बधाई बज रही है श्रीर मिलियाँ सोहर गा रही है।।६॥

भाई पद्धताने लगा—में ऐसा जानता कि बहन के पुत्र हुआ है, मेरे भाआ हुआ है, तो मैं अपनी ढाल-तलवार, कमर की कटारी और सिर की पगढी बेंचकर बहन के लिये 'पियरी' (पीली घोती) ले आता ॥७॥ गाँव के बजाज को बुलाओ । अरे, जल्दी आओं। हे बजाज ! पाँच रंगों मे रंगी हुई चूनरी लें आओ; मैं बहन को पहनाऊँ, जिससे मेरी बहन बहुत सुख माने ॥=॥

गाँव के सुनार की बुलाश्री। सुनार ! जल्दी श्राश्री। हे सुनार ! सोने श्रीर चाँदी के कडे बना लाश्री; मैं भांजे को पहनाऊँ, जिससे बहनोई श्रसन्न हो।।॥

गाँव के दरज़ी को बुलाखों। दरज़ी ! जल्दी आखों। हे दरज़ी ! रेशम का कुरता बना लाखो; में भाक्षे को पहनाऊँ, जिससे बहन सुख पाये॥ १०॥ इस गीत में बहन के लिये भाई का अकृत्रिम प्रेम दिखलाया गया है।

### [ २० ]

छापक पेड़ छिउलिया तौ पतवन घन बन। ए हो ऋोहि तरे ठाढ़ी सीतल देई

मनहीं विसोह करें हो।।१॥

को मोरे दुइ खर तुरिहैं त मर्ड़ बनइहँड। ए हो, को मोर दियना जरइहै

त मड्ई रखडहँड ॥२॥

वन से जो निकरे वन तपसी

त सीता समुभावहिं हो।

सीता ! हम तोरा दुइ खर तुरब त मद्ई छवाइव। सीता ! हम तोरा दियना जराइब त

मढ़ई रखाइब हो ॥३॥

को मोरा लीन्हें मुद्दी भर सोने का छुरवा त

को मोरे धगरीन।

ए हो को मोर पँचरा बैठइहै त

विपती गवाँइव हो।। ४॥

बन से जो निकरी बन तपसिन

सीता समुभावहिं।

सीता ! हम बेबो मुट्टी भर सोने का छुरवा त हम तोर धगरीन।

सीता ! इम तोरे पँजरा बैठाइब त

विपति गवाँइव हो।। ४॥

भोर भये पहु फाटल लउहर जनम है। है
 जंगल सोहावन हो।

ए हो, हँकरि बोलावहु नम् के नज्ञा त
 हँकरि बोलावह हो।

नउवा चारि सोपारी लेंड लेंहु
रोचन लेंड जावहु हो ॥६॥
पहिला रोचन राजा दसरथ दुसरा कौसिल्ला रानी।
ए हो. तिसरा रोचन देवर लिंछमन,

पित्रइ न बतायउ हो।। ७।।

छोटे कदम के रे डाल त राम द्रुइन तोरे। लक्षुमन किनके रोचन तुम पायो त

भहर-भहर करे भहर-भहर करे।। = ।।

भाभी जो हमरी सीतलदेई वड़ी गुन आगरि। भइया. उनहीं के भये नंदलाल राचन हम पायों।

मोरे सिर भहर भहर करे, भहर भहर करे।। धा। जनम तो लेले पूता बड़ी रे विपति मे हो,

बड़ी रे सँसति में हो।

षूता जनम जो लेतेउ अजोधिया हमहुँ मुँह देखित ॥१०॥ राजा दसरथ पटना लुटवतें कौसिल्ला रानी अभरन । रामा तरर तरर चुवै आँसु पटुकवन पोंछइँ॥११॥ (फैजावाद )

ढाक का एक छोटा-सा पेड है, जो पत्तों से खूब सघन हो रहा है । सीता देवी उसी के नीचे खडी होकर मन में चिंता कर रही हैं।।।।। मेरे लिये कौन सर (सरपत) नोड़ेगा ? कौन कीपडी बनायेगा ?

कीन दिया जलायेगा ? श्रीर कीन फोपडे की रखवाली करेगा ? ॥२॥

वन में से तपस्वी निकले। उन्होंने कहा—हे सीता! हम तुम्हारे लिये सरपत तोड़ोंने, भोपड़ी बनायेंने, दिया जलायेंने ख्रीर भोपड़ी की रखवाली करेंने ॥३॥

सीता फिर चिंता करने लगीं। मेरा यहाँ कौन है जो सोने की मूठ वाला छुरा लेगा ? कौन मेरी धगरिन (नाल काटने वाली चमारिन) होगी ? मेरी बच्चादानी कौन बैठायेगा ? ख्रौर कौन मेरी विपत्ति हरेगा ?

वन में से तपस्विनियाँ निकलीं। उन्होंने कहा—हे सीता! हम सोने की मूठ वाला छुरा लायेंगी, हम धगरिन होंगी, हम तुम्हारी बचा-दानी बैठायेंगी, श्रौर विपत्ति में सहायक होगी ॥४॥

सबेरा हुआ। पौ फटा। पुत्र उत्पन्न हुआ। जङ्गल सुहावना लगने लगा। श्ररे, दौड़कर नगर के नाई को तो बुला लाओ। हे नाई ! चार सुपारियाँ लेलो श्रोर रोचन लेकर जाओ।।६॥

पहला रोचन राजा दशरथ को, दूसरा रानी कौशल्या को त्रौर तीसरा देवर लच्मण को देना; पर पति (रामचन्द्र) को न बताना !।७॥

कदम्ब का छोटा-सा पेड है। उसकी डाल से राम दातुन तोड़ रहे हैं। हे लच्मण ! तुमने यह रोचन किसका पाया है, जो हुम्हारे माथे पर दमक रहा है ? ॥ ॥ ॥

लक्मण ने कहा—मेरी भावज जो सीता देवी हैं, जो गुणागर हैं, हे भाई! उन्हीं के पुत्र उत्पन्न हुन्ना है। उन्हीं का यह रोचन मैंने पाया है, जो मेरे माथे पर इमक रहा है॥॥

राम मन में कहने लगे—हे पुत्र ! जन्म तो तुमने बड़ी विपत्ति में लिया।हे पुत्र ! तुम अयोध्या में जन्मे होते तो मैं भी तुम्हारा मुँह देखता।।१०।।

तुम्हारे जन्म की खुशी में राजा दशरथ वस्त्र लुटाते श्रौर रानी कौशिल्या गहने लुटातीं। राम की श्रांको से तरर-तरर श्रांसु बहने लगे; जिन्हे वे दुपट्टे से पोछते है। ॥११॥

राम के जीवन-चरित्र में सीता का वन-वास एक ऐसी घटना है, जो पत्थर के कलेजे को भी पिछला सकती है। हिंदी के भक्त किवयों ने इस घटना को छिपाने ही का प्रयत्न किया है; पर स्त्रियों ने इस विषय को लेकर अपने गीनों में पित-पत्नी के मनोभावों के बड़े ही करुणा-पूर्ण चित्र खींचे हैं। वन में सीता को पुत्र हुआ है; सीता ने घर के सब लोगों को रोचन भेजा. केवल पित को नहीं; पित को इससे जो मनोवेदना हुई होगी, वह अनुभव की बात है; शब्दों में वह ब्यक्त नहीं की जा सकती।

सीता के वन-वास के समय राजा दशरथ जीवित नहीं थे। पर गीत एक गृहस्थ के पूरे कुटुम्ब के लिये रचे गये हैं, जिसमे पिता, माता, पित, पत्नी, पुत्र, पुत्री श्लीर पतोहू सब हैं, श्लीर राजा दशरथ का परिवार उसका एक श्रादर्श है। इसलिये गीतो मे राजा दशरथ से श्लिमप्राय किया भी कुरुम्ब के पिता से है, श्लीर रानी कौशल्या का घर की स्वामिनी से।

# [ २१ ]

कि गुन अपवा वडरले अरे ना जानों कौने गुन ॥ कि अरे अपवा तोके मिलया जो सींचेला कि

अपने गुन॥१॥

नाहीं मोके मिलया जो सींचेला नाहीं हम अपने गुन।।

रिमिक भिमिक देव बरिसे उनके जो बुन्द परे।।२।।
बहवा होरिल बड़ सुन्दर ना जानों कौने गुन।।
मोरी बहुआ की तू खइलू नौरँगिया को पेट गुन।। ३।।
नाही हम खडली नौरंगिया नाही मोरे पेट गुन।।
लिगिलिउँ समुइयाजी के गोड़ त उनके धरम गुन।। ४।।

बहुत्रा चउक बड़ सुन्दर ना जानि कौने गुन ॥
किय तोहरी सुघरी नउनियाँ की तोहरे त्राँगन गुन ॥ ४॥
नाहीं मोरी सुघरी नउनियाँ नाहीं मोरे त्राँगन गुन ॥
सैयाँ मोर तप ब्रत कीन्ह तौ उनके धरम गुन ॥
ललना, जित्रारा में भरा है हुलास सबै लागइ सुन्दर ॥ ६॥
( बिजनौर )

श्राम में बौर खगे हैं; क्या कारण है ? हे श्राम ! तुम को माली ने सींचा है, इस कारण से बौर लगा है ? या तुम श्रपने ही प्रभाव से बौरे हो ? ॥ १ ॥

न माली के सींचने से श्रीर न श्रपने ही प्रभाव से मुक्तमें बीर लगा है। श्राकाश से जो रिमिक्तम करके वृष्टि हुई है, उसी की बूँ दें पड़ने से बीर लगा है॥ २॥

हे बहू ! होरिल (शिशु ) बडा सुन्दर है, क्या कारण है ? हे मेरी बहू ! तुमने नारंगी खाई थी, उसके प्रभाव से ? या तुम्हारी कोख से सुन्दर बालक पैदा होता ही है ? ॥ ३ ॥

मैंने नारंगी नहीं खाई थी, ऋौर न मेरी कोख के कारण ही ऐसा सुन्दर बालक पैदा हुआ है; बिल्क मैंने सासुजी के पैर छुए थे, उन्हीं के धर्म के प्रभाव से ऐसा सुन्दर बालक पैदा हुआ है ॥ ४ ॥

हे बहू ! चौक बड़ा सुन्दर है । तुम्हारी नाइन (जिसने चौक पूरा था ) बड़ी चतुर है ? या श्राँगन सुन्दर है ? जिससे चौक भी सुन्दर लगता है ॥ १॥

न तो मेरी नाइन ही चतुर है, श्रौर न श्राँगन सुन्दर है; बल्कि मेरे स्वामी ने बहुत तप-व्रत किया था (जिसके प्रभाव से यह पुत्र हुश्रा है); उन्हीं के धर्म से यह चेक सुन्दर लगता है। श्रौर एक कारण यह भी है कि ऋाज सब के हृदयों से ऋानन्द भर गया है, इससे सभी चीज़ें सुन्दर लग रही हैं॥ ३॥

इस गीत से बहुओं को दो शिक्षाएँ मिलती हैं, एक तो सासु के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करने की श्रीर दूसरे पित यदि तप श्रीर बत करे तो उसके प्रभाव से सुन्दर पुत्र की उत्पत्ति होती है।

ग्रंत की कड़ी में कैसी मनोहर श्रीर मनोविज्ञान की बात कही गई है, कि यदि हृदय प्रसन्न है तो संसार की सभी चीज़ें प्रिय लगती हैं।

# [ २२ ]

नजर कई मतल बढ़इया पलँगरीत्र्या दीली सालइ

पलगारी ढीली सालई रे॥

हे हो निदिश्रा के मतल बहुरिया श्रोबरिश्रा ले विछावई श्रोबरिया ले बीछावड रे।। १।।

सोने के खरऊ आँकवन रामा मथवन मिन बरई रे। मथवन मिन बरई रे।

राजा निहुरी निहुरी भाँकइ स्रोबरी

निद्रिया नाही श्रावई॥२॥

राजा न हो जोरे राजा तुम्हीं मोरे राजा।
राजा, रस देई के बेनिया डोलावा निद्रिश्चा मोरे श्रावई।। ३।।
रानी न हो मोरा राना तुम्हीं मोरी रानी हो।
रानी एक तौ बाबा के दुलरुवा त मैया के पियारवा रे।
राना तीसरे कचेहरी के जोति, मैं कैसे बेनिया हाँकड

चेरिऋवा बेनिया हॉकई हो ॥ ४॥

राजा न हो मोरे राजा तुम्हीं मोरे राजाउरे। राजा एक इहेरिल जो जनिमहैं, तो तुम्हीं बेनिया हँकबेड

तुम्हीं से हॅकाउव हो।। ४।। ( बाराबंकी)

र्थ्यांको का मतवाला बडई पलेंग ढीली सालता है। नींद की मत-वाली बहू उसे ग्रोबरी (ज़च्चा-घर) में लेजाकर बिछाती है॥ १॥

श्रमुक राम, जिनके माथे पर मिए जल रही है, सोने के खडाऊ पर चढे हुए फुक-फुककर श्रोबरी फॉकिते हैं; उन्हें नीद नही श्राती ॥ २ ॥

हे मेरे राजा ! तुम्हीं मेरे राजा हो; ज़रा प्रेम से पंखी हाँक दो, तो मुक्ते नीद त्र्या जाय ॥ ३ ॥

हे मेरी रानी ! तुम्ही मेरी रानी हो। एक तो मैं अपने बाप का दुलारा; दूसरे माँ का प्यारा; तीसरे कचहरी की ज्योति; भला मैं कैसे पंखी हाँकुं? पंखी दासी हाँकेगी ॥ ४ ॥

हे मेरे राजा ! तुम्हीं मेरे राजा हो। एक भी पुत्र मेरे जन्मा तो तुम्हीं पंखी हाँकोगे। मै तुम्हीं से हँकाऊँगी ॥ १॥

इस गीत मे पति-पत्नी का चुहल वर्णित है।

# [ २३ ]

पावों में पैजनियाँ लाला दुमुक दुमुक खेलोगे ॥१॥ अच्छी शुभ घड़ी वादिन जानूंगी

जादिन लाला मेरो दादा-दादी बोलोगे॥२॥ कै. भूरले मेरे पालनों, के दादी की गोद।

अदन चंदन को पालनों कै रेशम की डोर ॥ ३॥ कृष्ण को पालनों बनवाऊँ;

दादा ने गाढ़ो पालनो दादा ने बॅटा दई डोर ॥ ४ ॥ कै सूले मेरो पालदों के बाबा की गोद ॥ ४ ॥

( मुरादाबाद )

हे मेरे लाल ! तुम्हारे पैरो मे पंजनियां है । श्रव तुम दुमुक-दुमुककर खेलोगे ॥ १ ॥

हे मेरे लाल ! में उसी को शुभ घडी जानूँगी,जिस दिन तुम दादा-दादी बोलेगे ॥ २ ॥

या तो मेरे पालने में फ़्लो, या दादी की गोद में फ़्लो ॥ ३ ॥ चंदन के पालने में रेशम की डोर लगी है ॥ ४ ॥ में श्रपने कृष्ण के लिये पालने बनाउँगी। दादी ने उसे गढ़ाया है श्रीर दादा ने उसके लिये रेशम की डोर बट दी है ॥ ४ ॥ या तो तुम मेरे पालने में फ़्लो, या दादा की गोद में रहो ॥ ४ ॥

#### [ 28 ]

चैतिह के तिथि नवमी तो नौबित बाजई हो।
बाजइ दसरथ राजदुत्रार कोसिल्ला रानी मंदिर हो॥१॥
मिलह न सिखया सहेलरी मिलिजुिल चालित हो।
जहाँ राजा के जनमें है राम किरय नेवछावर हो॥२॥
केउ नावें बाजू श्रो बन्द केउ कजरावट हो।
केउ नावें दिखनवाँ क चीर करिह नेवछावरि हो॥३॥
भितराँ से निकरीं कोसिल्ला श्रॅगनविह ठाड़ी मई हो।
रानी धई धई हिरदें लगावें करें नेवछावरि हो॥४॥
राम नयन रतनारे कजर भल सोहें हो।
दीन्हों रिच रिच फुश्रा सुभद्रा तउ पतरी श्रॅग्रियन हो॥४॥
राम के मथवा लुदुरिया बहुत निक लागे हो।
जैसे फूलन के बिचवा किलया बहुत निक लागे हो।
राम के गोड़वा घुचुकवा बहुत निक लागे हो।
नान्हें गोड़वन चलत बकैयाँ देखत राजा दसरथ॥७॥

जो प मंगल गावे गाय सुनावें हो। सो तौ तुलसी जगत तरि जाय अमर पद पावे हो॥ =॥ (फेजावाद)

चैत महीने की नवमी तिथि है, नौबत बज रही है। नौबत राजा दशरथ के द्वार पर खीर कीशल्या रानी के महल में बज रही है॥ १॥ हे सिखयो ! खाखो, सब मिलजुल कर चलें। राजा के राम जन्मे है, उनकी न्योद्घावर कर खायें॥ २॥

किसी ने बाजूबंद, किसी ने कजरौटा और किसी ने दक्खिनी चीर न्यौद्यावर किया ॥ ३ ॥

कौशल्या रानी भीतर से निकली श्रीर श्राँगन मे खड़ी हुई। वह सब को पकड़-पढ़ड कर छाती से लगती हैं श्रीर न्योछावर करती हैं। श्रथवा जो न्योछावर करने श्राई थीं, उनको पकड़-पकडकर छाती से लगाती हैं॥ ४॥

राम की रतनारी र्यांखों में काजल बहुत सुहावना लगता है। फ़्फी सुभद्रा ने उसे ऋपनी पत्तली उँगलियों से बहुत बनाकर लगाया है॥ ४॥

राम के माथे पर छोटी-छोटी लटें बहुत खिलती हैं; जैसे फूलो के बीच में कलियाँ सुन्दर लगती हैं॥ ६॥

राम के पैर में बुंघरू बहुत सुन्दर लगते हैं। राम नन्हे-नन्हें पैरो से 'बकैयाँ' (घुटनो के बल) चलते हैं। राजा दशरथ देख रहे हैं॥ ७॥

जो यह मंगल गीत गायेंगे या गाकर सुनायेंगे, तुलसीदास कहते हैं, वे लोग संसार को पार कर जायेंगे श्रीर श्रम्छी गति पायेंगे॥ ८॥

'राजा दशरथ देख रहे हैं' इस कड़ी में प्रत्येक पुत्रवान् पिता के हृदय का सुख भरा हुआ है।

### ि २४ ]

राम चले ससुरिया सीतल देइ के नैहर। जनकपुर के लोग राम के देखन॥१॥ मचियहि बैठीं दौसिल्ला रानी सिंहासन राजा दसरथ। राम बहुत दिन लागे निनरिया न लागै।।२।। हॅिस हॅिस चिठिया पठायेन विहंसि श्रोरहन दीहेनि। मोरे राम. के तौहै राखेन बेलम्हाई निनरिया न लागै॥३॥ हॅसि हॅसि चिठिया क वांचेन बिहाँसि श्रोरहन लिहेन। राम भोरे विदा होइ जाव श्रोरहन श्रब पावा ॥४॥ घोडवा मलायेन रथ तैयारेन। **मां** भेति राम निहुरि निहुरि माथ नवायेन घरे हम जाबइ।।४।। लागि भरोखवाँ सीतल रानी नैनन ऋँसवा भारै। राम मोह माया सव छोड़ी घरहिं सिधारी।।६।। अगिली के रथ पर राम पिछली पर लिछमन। बिचली प सीतल रानी तानिउ घर आयेन।।।।। राम ससुराल को चले, जहाँ सीतादेवी का नैहर है। राम को देखने

वे लिये जनकपुर के लोग उमड पड़े ॥१॥

मचिये पर कौशल्या रानी श्रौर सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हैं। कौशल्या ने कहा-हे राजा ! राम ने ससुराल में बहुत दिन लगाया, नीड नहीं आती ॥२॥

राजा ने हँसकर चिट्टी भेजी श्रीर मुसकुराकर उलहना भेजा कि हे मेरे राम ! किसने तुमको बिलमा रक्खा है ? तुम्हारे बिना हमें नीद नहीं त्राती ॥३॥

राम ने हेंसकर चिट्टी पढी श्रीर मुसकुराकर उलहना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि सबेरे विदा हो जायँगे: क्योंकि उलहना मिला है ॥४॥

राम ने शाम को घोडा मलाया, श्रीर रथ तैयार कराया। राम ने सब को कुक-कुककर सिर नवाया श्रीर कहा—हम श्रव घर जायँगे॥४॥ सीता-रानी करोखे पर खडी हैं। उनकी श्रींखो से श्रींसू कड रहे हैं। वह कहने लगीं—हे राम ! श्रव यहाँ का मोद्र छोड़ो श्रीर घर चलो॥६॥

श्रागे के रथ पर राम हैं, पीछे के रथ पर लच्मण श्रौर बीच के रथ पर सीता रानी हैं॥७॥

ससुराल में जाकर श्रीर सास-ससुर श्रीर नहर में मौजूद पत्नी के स्नेह का सुख पाकर पित का श्रपने घर को भूल जाना स्वाभाविक है। पर माता पिता का श्रेम-पूर्ण उलहना पाकर वह घर लौटने की जो उतावली करता है, उसमें माता-पिता के लिये उसके हृद्य का श्रेम श्रीर श्रादर-भाव भी दर्शनीय है।

# [ २६ ]

छापक पेड़ छिउलिया तौ पतवन गहवर। अरे रामा तिहि तर ठाढ़ी हरिनियाँ

त मन ऋति ऋनमिन हो।।१॥ चरतइ चरत हरिनवॉ तौ हरिनी से पूँछइ हो। हरिनी की तोर चरहा भुरान

कि पानी विन गुरिभिड हो।।२॥ नाहीं मोर चरहा भुरान न पानी विन मुरिभिड हो। हरिना त्राजु राजाजा के छट्टी

तुम्हें मारि डरिहइँ हो।।३॥
मचिये वैठी कौसिल्ला रानी हरिनी ऋरज करइ हो।

रानी मसवा तौ सिभहीं रसोइयाँ

खलरिया हमें देति ।। ४॥

पेड़वा से टँगबइ खलरिया त मन समुभाउव हो। रानी हेरि फेरि देखबइ खलरिया

जनुक हरिना जीतइ हो ॥ ४॥

जाहु हरिनी घर श्रपने खलरिया नाहीं देवइ हो। हरिनी । खलरी क खॅजड़ी मिढ़ उबइ

त राम मोर खेलिहइँ हो।। ६॥

जब जब बाजइ खँजड़िया सबद सुनि श्रनकइ हो। हरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे

> हरिन क विसृरइ हो ॥०॥ (सुलतानपुर)

ढाक का एक छोटा-सा, घने पत्तोवाला पेड़ है, जो ख़ूब लह-लहा रहा है। उसके नीचे हरिनी खड़ी है। उसका मन बहुत बेचैन है॥९॥

चरते-चरते हरिन ने हरिनी से पूछा—हे हरिनी ! तू उदास क्यों है ? क्या तेरा चरागाह सूख गया है ? या तेरा मन पानी की कमी से सुरक्ता गया है ? ॥२॥

हरिनी ने कहा—हे प्रियतम ! न मेरा चरागाह ही सूखा है श्रीर न पानी ही की कमी है। बात यह है कि श्राज राजा के पुत्र की छुट्टी है। श्राज तुम मारे जाश्रोगे ॥३॥

रानी कौशल्या मिचये पर बैठी हैं। हरिनी ने उनसे विनती की— हे रानी ! हरिन का मांस तो श्रापकी रसोई मे सीक रहा है, हरिन की खाल श्राप मुक्ते दिलवा दीजिये ॥४॥

मैं खाल को पेड़ से टाँग दूँगी। बार-बार मै उसे देखूँगी श्रीर मन को सममाऊँगी, मानो इरिन जीता ही है ॥१॥ कौशल्या ने कहा—हिरनी ! तुम घर लौट जाश्रो। जाल नहीं मिलेगी। इस खाल की तो खँजडी बनेगी श्रौर मेरे राम उसे बजायेंगे॥६॥

जब-जब खँजडी बजती थी, तब-तब हिरेनी उसके शब्द की कान लगाकर सुनती श्रीर उसी ढाक के पेड के नीचे खड़ी होकर श्रपने हिरेन को बिसूरा करती थी॥७॥

जिस स्त्री ने इस गीत की रचना की है, उसका हृद्य प्रेम के मर्म से अच्छी तरह परिचित जान पडता है। पशुत्रों में भी वह उसी प्रेम का अनुभव करती है।

'बिसूरइ' शब्द की मिठास देहातवाले ही समक सकेंगे।

### [ २७ ]

सोभवाँ वईठल सीरीकृष्ण दूतीश्र लईया लावेले हो। राजा, रउरे महल दुई नारी भगरा नाहीं सूनीले हो।।१।। सोभवाँ से उठे सीरीकृष्ण त राधा के महल गईलीं हो। रानी कवन करेलु तकसीर रुकुमीनी गरीश्रावेली हो।।२।। एतना बचन राधे सुनलीं त सुन ही न पवेलीं हो। सखीया श्राव चली श्रोनकी महलीयाँ,

श्रोरहन देई आईय हो ॥३॥

श्रॅंगना बटोरित चेरीया त श्रवरी लऊँड़ीया न हो। रानी श्रवती बाटीं राधा सवतिया,

त रउरे महल वीच हो ॥॥ कोने से कदम पलँगीया, राधा के वईठावहु हो। चेरीया मापा से काढ़ि चुनरीया राधा पहिरावहु हो॥॥॥ नउजीके काढ पलॅगिया त हम नाहीं बइठव हो! सखीया नडर्जाके काढ़ चुनिरया त हम नाहीं पहिरव हो। सखीया का हो करेलु तकसीर हमही गरीत्र्यावेली हो।।६॥ कवन दुतीया लईया लावेले भगड़ा मचावेले हो। वहीनी ऊनकर नावँ जो बतवत्

लाते लती ऋाईब फोंटा फोंटीलाईब हो।।।। कृष्ण दुर्ता लईया लाबेलें फगड़ा मचावेलें हो। बहिनी उनहीं के नाम सुनि पवलुँ

लाते लर्तात्राव, चुरुकीया उखारहु हो ।।=।। श्रहीरा ही के रे विटिया, त वछरू चरावेलु हो, राधा कृष्ण करें भँड़ वहया त बोलेलु बराबर हो ।।६।। भीखम के री बीटांया, त बोलेलु बराबर हो ।।१०।। वार कुवारे ले श्रहलें सिरीकृष्ण त बोलेलु बराबर हो ।।१०।। (ग्रार्जापर)

श्रीकृष्ण सभा में बेंडे हैं। दूती ने कहा—हे राजा ! श्रापके महत्त में दो स्त्रियाँ हैं, लेकिन उनमें कगडा होते नही सुना ॥ १ ॥

सभा से उठकर श्रीकृष्ण ने राधा के महल में जाकर कहा— है रानी ! तुमसे क्या श्रपराध होगया ? रुक्मिणी गाली दे रहीं हैं॥ २॥

इतना सुनते ही, श्रद्धी तरह सुने बिना ही, राधा ने सिखयों से कहा—सिखयो ! ज़रा चलो तो, 'उनके' महल मे उलहना दे श्रायें॥३॥

दासी श्राँगन बुहार रही थी। उसने कहा—हे रानी रुक्मिग्ही ! राधा सौत श्रापके महल में श्रा रही हैं॥ ४॥

रानी रुक्मिणी ने कहा—हे दासी ! कोने से कदम्ब की लकड़ी का बना हुआ पलँग उठा लाखो। राधा रानी को बैठाखो। पेटारे में से चूनरी निकाल लाखो और राधा रानी को पहनाखो॥ ४॥ राधा ने कहा—हे सखी ! पलँग न निकलवाश्रो; मैं बैटूँगी नहीं। श्रीर चूनरी भी न मँगाश्रो; मैं पहनूँगी नहीं। हे सखी ! मैंने क्या कुसूर किया ? मुक्ते गाली क्यो देती हो॥ ६॥

रुक्मिणी ने कहा—िकम कुटनी ने यह मगड़ा लगाया है ? हे बहन ! उसका नाम तो बताओं। मैं उसे लात से लितयाऊँगी और मोटा पकडकर मोटियाउँगी॥ ७॥

राधा ने कहा—श्रीकृष्ण ही इधर की उधर लगाते हैं। उन्हीं का नाम सुनती हूँ। श्रव उन्हें चाहे लितयात्रो, चाहे उनकी चोटी उखाड़ लो॥ म ॥

रुक्मिणी ने कहा—ग्रहीर की बिटिया हो, बजुडे चराया करती थी, इसी से श्रक्क कम है। भला, कही श्रीकृष्ण चुगुली खा सकते है ? श्रीर तुम मेरे मुँह पर बोल रही हो ?॥ १॥

राधा ने कहा—तुम भी तो भीष्म की बेटी हो । कुँवारी थी, तभी तुम्हें श्रीकृष्ण उडा लाये। तुम मेरी बराबरी क्या करती हो? ॥१०॥

रुक्मिणी ने राधा का स्वागत करने में हृदय की स्वच्छता तो बहुत दिखलाई, पर अंत में दोनों में मगड़ा होकर ही रहा। इसी तरह कुटुम्ब की स्त्रियों में केवल शक पर कलह होता रहता है और यह गीत उसका एक रीचक उदाहरण है। श्रीकृष्ण का नाम आ जाने से गीत में रोच-कता बढ़ गई है।

### [२८]

सुतल रहली श्रटरिया, सपन एक देखीले हो। सासु सपन देखीले श्रजगूत सपन वड़ सुन्दर हो॥१॥ धनवाँ त देखीले दुँड़ारल मनवाँ ढेमारल हो। सासु गजहाथी ठाढ़ीं दुश्ररवाँ, चढ़ल राजा दसरथ हो॥२॥ गंगा त देखी ले हलोरत सरजू डफोरत हो। सासु तिरवेनी पईठी नहालों त कोरवॉ गजाधर हो।।३॥ धनवॉ त हवें तोर धनवा मनवाँ संतती तोर हो। बहुवरि गजहाथी ठाढ़ दुअरवॉ चढ़ल परमेसर हो।।४॥ गंगा त हइ तोरी माता त सरजू बहीनी तोरी हो। तिरवेनी भउजी तोहारी त कोरवॉ भतीज ले ले हो।।४॥

श्रटा पर सोई हुई थी, कि मैंने एक सपना देखा। बड़ा श्रद्भुत मपना था श्रीर बड़ा ही सुन्दर था॥१॥

मेंने धान में ट्रॅड निकला हुन्ना देखा, कपास में ढोढियाँ लगी हुई देखीं! दरवाज़े पर हाथी खडा देखा, जिस पर राजा दशरथ सवार थे॥४॥

गंगाजी में लहरें उठ रही थी, सरजू में बाद म्राई थी, निवेसी पैठकर नहां रही थीं, उनकी गोद में गजाधर थे॥३॥

हे बहू ! धान तो तुम्हारा धन है। कपाम तुम्हारी संतित है। हाथी पर सवार भगवान हैं। गंगा तुम्हारी माँ, सरजू तुम्हारी बहन श्रीर त्रिवेशी तुम्हारी भावज है। वह गोद में तुम्हारे भतीजे को लिये हुये है॥॥।

. अर्थात् बहू के भाई के पुत्र होनेवाला है।

#### [ ३६ ]

कोपभवन राजा दसरथ सुरज मनावें आदित मनावेन हो। आदित आजु तु भोर मित होहु त राम मोर न जागे,

त राम भोर जागै न हो ॥१॥

जो त्रादित भोर होइहैं त्रवर राम जिंग हैं न हो। सुरुजु राम बने चली जईहै त हम कैसे जोत्रब हो।।२।। सारी रात राम राम रटलें त राम के बीरह में न हो।
ललना भोर भईल भीनुसार त मीकग बना वोलेला हो।।३॥
ई सब हाल राम सुनलें अउर राम सुनलें न हो।
राम ठाढ़े हैं राजा के सामने त माता से पुळेलें हो।
माता पिता बेदन मोही बताब कबने तरह कर हो।।४॥
पीता बेदन वाबु ईहै तु बन बीच वीचरह

वन वीच वीचरहु हो।

बाबू भरथ के राजसींगासन ईहवें बेदन हवें हो ॥॥। वलकल बसन लपेटी त साथ सीता लिछमन हो। राम माता चरन धरें माथ त बन क सीधारेल हो॥॥॥ ईन्द्र छोड़ें ईन्द्रासन ब्रह्मा छोड़ें आसन हो। माता बाप क बचन न छूटइ बचन हम राखब हो॥॥। (वनारस)

कोप-भवन में राजा दशस्य सूर्य को मना रहे हैं। हे सूर्य ! ऋाज सबेरा मत करो, मेरे राम जागने न पार्ये ॥१॥

हे श्रादित्य ! सबेरा हो जायगा, राम जग जायेंगे श्रीर बन को चले जायेगे. तो मे कैसे जीऊँगा ? ॥२॥

राम के विरह में राजा दशरथ रात भर राम-राम रटते रहे। सबेरा हुआ श्रौर मुर्गा बोला ॥३॥

राम ने सब हाल सुना। वे राजा के सामने श्राये। माता से उन्होंने पूछा—हे माता! पिता को किस तरह का कष्ट है ? मुक्ते बताश्रो ॥४॥ हे बेटा! तुम्हारे पिता को यह कष्ट है कि तुम तो वन में जाकर

रहो श्रौर भरत राज-सिंहासन पर बैठेंगे ॥४॥

राम ने वत्कल वस्त्र पहन लिया और सीता और लच्मण को साथ को लिया। माता के चरणो पर सिर नवाकर वे बन को चले गये॥६॥ राम ने कहा—इन्द्र श्रपना इन्द्रासन छोड़ दें श्रीर ब्रह्मा श्रपना ब्रह्मासन, लेकिन पिता का बचन न छूटे; मैं पिता का वचन रक्क्ष्मा ॥७॥

पुत्र के लिये हिंद्-समाज मे राम का श्रादर्श श्रद्धितीय है। घर-घर में राम-जैसे पितृ-भक्त पुत्र हो, हरएक गृहस्थ यही चाहता है। गीत में यही भाव प्रकट किया गया है।

[ ३० ]

पिया वइठन के मचिया गढ़ावहु हो;

पिया पौढ़न के रँगपलँग से देह भरुआइल हो।।१।।
पिया हुन हुन आवैले पीर त केहिके जगाइब हो।
सासु त स्तैं अटरिया ननद पटसरिया हो;
सइयाँ आप सुतैं रँगमहिलया में केहिके जगाइब हो।।२।।
सासु उठे वारैं त दियना ननद लेंबे हिसेया हो;
प्रभु आपु चले धगरिन बोलाबन

में होरिला जनम लेंहलें हो।। ३।। सास पिपर क मार अकसाइन अर भकसाइन हो। साम हम न पिअव पिपरिया,

पिपरिया भक्तसावेँ हो ॥४॥ इतना वचन राजा सुनलें सुनहु न पवलें हो। राजा धाइ भइलें घोड़ ऋसवार

सवित हम त्रानव हो । १४। सहयाँ पिपर क भार हम सहवै सवित नाहीं सहवे हो। सहयाँ जिन लावहु सवित छाती ऊपर

पीपरि पीत्रव हो ॥ ६॥ ( वस्ती ) हे प्रियतम ! बैठने के लिये मचिया गढाछो, श्रौर पौढ़ने के लिये रंगीन पलॅंग बनवाश्रो, देह भारी होने लगी ॥ १ ॥

हे थियतम ! रह-रहकर पीर उठती है; किसको जगाऊँगी ? सास तो अटा पर सोती हैं; ननद पटसार में सोती है; आप रंगमहल में सोते हैं, मैं किसको जगाऊँगी ? ॥ २ ॥

सास उठीं, दिया जलाया। ननद ने हँसिया ली। स्वामी धगरिन बुलाने चले। होरिल ने जन्म लिया है॥३॥

हे सास ! पीपल ( श्रौषधि ) की कार बड़ी कड़वी लगती है। मैं पीपल नही पीऊँगी॥ ४॥

राजा (पित ) ने इतना सुना। श्रच्छी तरह वे सुन भी नहीं पाये कि ऋटपट घोडे पर सवार होगये श्रौर बोले कि हम सौत लायेंगे॥ ४॥

हे स्वामी! मैं पीपल की कार सह लूँगी; सौत सुक्त न सही जायगी। मेरी छाती पर सौत मत लाखो, मैं पीपल पी लूँगी॥ ६॥

ज़च्चा को पहले-पहल कैसी-कैसी चिन्तायें होती हैं स्प्रौर वह कितना उनगन करती है, इस गीत में उसीका चित्र है। साथ ही मौत से उसे घृणा भी कितनी है कि सौत के बदले बह पीपल की मार का कब्द सहने को तैयार हो जाती है।

बच्चा होने के बाद पीपल, सोंठ आदि कुछ दवार्ये ज़च्चा को दी जाती हैं।

[ 38 ]

हिन हिन काटिन खम्बा श्री करतुलिया बाँस।
जाइ हिंडोलवा गड़ाइन गंगा जमुन बालू रेत।
एक पर राधा रुकमिनि एक पर भूलें कृष्ण श्रकेल ॥१॥
पान खाइन पिच डारिन पर गइ चदरिया मे दाग।
चलहु न सखिया सहेलिर चिरवा धोवन हम जाउँ॥२॥

जायेंगी ॥ ६ ॥

चीर धोड भुइयाँ डारिन लेंगयं कृष्ण उठाय।
कृष्ण दे डालो चीर हम जल साँक उघारि॥३॥
है जावे जल माछरि जलवा डराइ हम लेंब।
जो तू जजबा डरेंबो तो हम बन कोइल होव॥४॥
तो तुम होबो बन कोइल लसवा लगाइ हम देंब।
जो तू लसवा लगेंबो तो हम बन घुँघची होब॥४॥
जो तुम होबो वन घुँघची ऋगिया लगाय हम देंब।
जव नुम ऋगिया लगेंबो आधा जरब आधा लाल॥६॥
( लखनऊ)

रूंभा श्रोर करतुितया (?) बॉस काट-काटकर गंगा श्रीर यमुना की रेती पर हिडोले गाडे गये। एक हिंडोले पर राधा श्रीर रुक्मिणी भूलने लगी, श्रीर दूमरे पर श्रीकृष्ण श्रकेले ॥ १ ॥

श्री कृष्ण ने पान खाकर पीक कर दिया, जिससे उन की चादरो पर दाग़ पड गये॥ २॥

हे सस्वी-सहेिलयो ! चलो न; हम चीर धोने जायँगी ॥ ३ ॥ चीर धोकर उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया । श्रीकृष्ण उठा ले गये । हे कृष्ण ! चीर दे दो, जल में हम उघाड़ी खडी हैं ॥ ४ ॥

हम जल में मछली हो जयँगी। श्री कृष्ण ने कहा—तो हम जाल डलवाकर पकड लेगे। उन्होने कहा—तुम जाल डलवाश्रोगे, तो हम बन की कोयल हो जायेंगी॥ ४॥

तुम कोयल हो जाञ्चोगी, तो मैं लासा लगाकर पकड़ लूँगा।
तुम लासा लगाञ्चोगे तो हम घुँघची बन जायँगी।। १॥
तुम घुँघची बन जाञ्चोगी, तो हम बन में श्राग लगा देंगे।
तुम श्राग लगा दोगे, तो हम श्राधो जलकर श्राधो लाल हो

इस गीत में प्रेमी-प्रेमिका का परस्पर हास-परिहास है। घुँघची बनना बताकर प्रेमिका ने यह भाव प्रकट किया है कि आधे में वह श्री-कृष्ण का श्याम रूप रक्खेगी और आधे में अपना अरुण वर्ण।

# [ ३२ ]

श्रंगना चंदन बड़ो रूख, चंपे की है डार,

गोर गढ़ाश्रो पालकी ।

धुँघरू गढ़ ला मेरे लाल को बाजनी ॥ १॥

मिचवन हो पिय भँवर रालोने सैंया भँवर घमाश्रो।

पाटिन चमकें श्रारसी ॥ २॥

भरी तो हो पिय रेशम, सलोने सैंया, रेशम बान,

श्रदवाइन पखटून की,डाँसी श्रहो फूलन भरी सेज॥ ३॥

श्रालसाई है गेंदुश्रा, वा पर पौढ़े है रजवा,

डोलें सुहागिन वीजनी ॥४॥ विजनी डुलत हँस बूभी, काहे की धना साधली ॥ मोहि खिचड़ी की बलम खिचड़ी की है साध,

श्रीसर विचड़ी चाहिये ॥४॥ विचड़ी तो श्रपने बबुल पर, श्रपने विरन पर माँग, हम पर मेवा माँग ले ॥६॥ बबुल बसैं परदेस श्रीर रजन के देस,

बीरन बारे बेदने॥ ७॥

घुँघरू गढ़ लाव मेरे लाल को बाजनी ॥ ५॥ भौज तो हमरी पूरव की, खिचरी को मरम न जाने। पानी वही जमुना को और ्गॅगाजल लाव,

चरुत्रा छैल कुम्हार को।। ६।।

गुड़ तो गॅंड़री ऊपजै, सोंठ वही सतुत्र्या की वलम सतुत्र्या लाव ॥ १०॥

पीपरामूर गठीली, अजवाइन हो अजपुर की। जीरो किरैयन उपजै, हल्दी हरदोई से लाव।। ११।। बायविरंगे दुरदुरी, पीपर हो सुख पीपर लाव। सुपारी वहीं रूठा की लाव, खैर ले आओ पापरी। पान वहीं महुबे के चूना लाव मोतीचूर के, चावल वहीं किनवा के, दाल हरी हरी मूँग की।

्घी तो वही कपिला को लाव।। १२।।

एक पियरो, दूजे मॅह्गनो तेल वही सरसों को
एक पियरो दूजे चरपरो ॥ १३॥
सोने के पिय करहा सँगाव, रतन जड़ाऊ करछुली।
परसौ वही सोने के थार,रूपे के कटोरा में घी धरौ॥१४॥

सोने को पिय कठुला गढ़ाव रतन जड़ाऊ

कि पैंजना ॥ १४॥

बारह मन की खौर भराव तेरह मन को गेंदुत्रा होरिल को पिय धाय लगाव ॥ १६॥

हम तुम कलजुन मा'नये, ऊंचे से पिय ढोल धराव,

जो रं सुनै मरी मायको ॥ १७॥ जो सुनि है मेरी माय, बैलन खिचरी भराय,

बकचन पियरी भराय।

अपर गागर घिरत की, अपर लड्डू सोंठ के, कुरता टोपी रेशमी, रतन जड़ाऊ कि पैंजना ॥ १८॥ वैठी है तस्त विझाय, पझ आछो है नंगा बापको। पिछवारे हो पिय हौद खुदाव, बैरी दुश्मन गिर पड़े, जाहि न सुहाय सोई गिर पड़े।

घुँघरू गढ़ लाव मेरे लाल को बाजनी।।१६॥ (ऋलीगढ़)

त्राँगन मे चंदन का पेड है; चंपे की डाल है; पलँग गढ़ात्राे । मेरे लाल के लिये वजनेवाले घुँघरू गढ लात्राे ॥ १ ॥

जिसके पाये सुन्दर काले-काले हों, जिसकी पाटी दर्पण की तरह चमकती हो ॥ २ ॥

जो रेशम के बाध से बुनी हो; जिसमें मखतूल की उरदावन लगी हो श्रौर उस पर फूलों की सेज बिछी हो ॥ ३॥

उस पर तिकये पडे हो, राजा (पात) उस पर लेटे हों; सुहागिन पंखा मल रही हो।। ४।।

पित ने पंखा भलते समय पूछा—हे धन ! तुमको किस चीज़ की साध है ? हे प्रियतम ! सुभे खिचडी खाने की साध है, अभी खिचडी चाहिये॥ ४॥

खिचड़ी तो श्रपने पिता श्रौर भाई से माँग; मुक्ससे तो मेवा माँग ले ॥ ६ ॥

पिता तो परदेश में, राजा के देश में बसते हैं; भाई बहुत छोटे हैं॥ ७॥

भावज पूर्व की है; खिचडी का मर्भ जानती ही नहीं मेरे लाल के लिये वं घरू गढ लाखो ॥ म ॥

जमना का पानी श्रीर गंगा का जल लाख्रो । श्रीर कुम्हार का घडा ॥ १॥

गृड तो गन्ने से पेदा होता है, श्रीर सोंठ श्रीर सतुत्रा लाश्रो ॥ १० ॥ गाँठदार पीपगमूल, श्रजपुर की श्रजवाइन तथा जीरा जो क्यारियो में पैदा होता है और हरदोई की हल्दी लाओ।। १९॥

हरदुरी बायभिडंग श्रोर सुख देने वाली पीपल लाश्रो। सुपारी, खैर, महोवे का पान, मोती का चूना, भीने चावल, हरी मूँग की दाल श्रोर कपिला गाय का घी लाश्रो॥ १२॥

सरसो का पीला, महंगा श्रीर चरपरा तेल लाश्रो ॥ १३ ॥

प्रियतम ! सोने की कढाही ग्रौर रत्न जडी कलछुल मँगाग्रो । सोने के थाल में भोजन परसो ग्रौर चांढी के कटोरे में घी रक्खो ॥ १४ ॥

हे प्रियतम ! सोने का कंडा ऋौर रत्न-जडी पैँजनी गढाऋो ॥ १४ ॥ बारह मन का गहा ऋौर तेरह मन का तिकया भराश्रो । होरिल के लिये धाय लगाश्रो ॥ १६ ॥

हम तुम त्रानन्द मनायें। ऊँचे से ढोल बजवात्रो, जिससे मेरे नैहर वाले सुनें।। १७॥

मेरी माँ सुनेगी तो बैलों पर खिचडी भरकर, बकुचा-भर पीयरी, उस पर घी का गागर, उसपर सोठ के लड्डू, रेशमी कुरते-टोपी ख्रौर रत्न-जड़े पैंजना भेजेगी ॥ १८ ॥

बहू तख़्त बिद्धाकर बैठी है। बाप का भेजा हुआ पद्ध (सामान, जो बचा पैदा होने पर नेहर से आता है) आया है। हे प्रियतम! पिछ्वाडे कुंड खुदा दो, जिसमें बैरी गिर पड़े और मेरा सुख जिसे न सुहाये, वह गिर पड़े।

मेरे लाल के लिए बजने वाले धुँघरू गढ़ लाश्रो ॥ १६ ॥ बचा पैदा होने पर घर-गिरस्ती मे पित-परनी के बीच बड़ी चहल-पहल पैदा हो जाती है। इस गीत में ज़चा के लिये स्वास्थ्यकर खाने-पीने की चीज़ों के नाम गिनाये गये हैं श्रीर बच्चो को सजाने के लिये उसकी माँ की उत्सुकता बताई गई है।

# [ ३३ ]

के सोरे नौरँगीया लगावै तो थल्हवा वन्हावै। कं रे नौरँगी रखवार त के मोरे चोरी करें ॥१॥ वाबा मोरा थल्हवा बन्हावें नौरंगीया लगावें। सर्खा भईया मोरा बैठे रखवार तो सैंयाँ मोरा चोरी करें ॥ २॥ बोर्लीया हो एक राजा बोलोहुँ जो बोल मानी हो। राजा मोरे नौरंगीया के साधि नौरंगीया लेही त्रावौ ॥३॥ बोलांयह तो धन बोलिह बोल तो सोहावन। धन नौरंगीया बैठल रखवार नौरंगी कैसे पावों।। ४।। कुकुरा के देवे पिया दूध भात पहरू के तिलवा। पीया हाली बेगी डरीया ऋोनायी रुमाल भरी तोरयो हो ॥ ४॥ हाली बेगी डरीया वोनौलें रुमाल भरी तोरेलें हो। सर्वा जागी परल रखवार पेड़े धई बान्हल।। ६।। सासू तो बोलही क रहेलीं ननँद उठि बौले हो। भौजी जिभीया त रखतिं नीवार भईया मोरा बान्हल ॥ ७॥ खिरकी से बोललीं जच्चारानी ऋपनेउ भैया संग। भैया चोरवा ऋलफ सुकुवार ढीलही बान्हा बान्ही।। पा जो में जनतों ऐ बहीनी ये घर ही के चोरवा। बहाँनी सोनवा के हरवा गढ़वतौं बहनोइया गले डलतों।। ६॥ आवह मोरे बहनोईया पलँग चढ़ि बैठो। वगीचा के लेंद्र रखवारी नौरंगी फल चाखो। १०॥ (गोंडा)

किसने नारंगी का पेड़ लगाया है ? किसने थाला बँधाया है ? कौन रखवाला है ? श्रीर कौन नारंगी चुराता है ? ॥ ? ॥ बाबा (बाप) ने नारंगी का पेड़ लगाया, श्रीर थाला बँधाया । हे सखी! मेरा भाई रखवाली पर बैठा है और बहनोई नारंगी की चोरी करता है ॥ २ ॥

हे राजा ! एक बात कहती हूँ, जो तुम मानो । मेरा जी नारंगी खाने को ललचाया है; कहीं से नारंगी ला दो ॥ ३ ॥

हे रानी ! तुम्हारी बात मुक्ते बड़ी सुहावनी लगती है। लेकिन नारंगी पर रख़वाला बैठा है; नारंगी कैसे मिलेगी ?॥ ४॥

हे प्रियतम ! कुत्ते को मैं दूध-भात और पहरेदार को तिलवा तिल का लड्डू) दूँगी। जल्दी डाल मुकाकर, रुमाल भरकर नारंगी तोड़ लेना॥ १॥

पति ने जलदी डाल भुकाकर, रुमाल भरकर नारंगी तोड ली। हे सखी! इतने में रखवाला जग पडा और उसने चोर को पकड़कर पेड़ से बांध दिया॥ ६॥

सास तो बोलने भी न पाई कि ननद उठकर कहने लगी—हे भौजी! जीभ को काबू में रक्खों न ? मेरा भाई बाँधा गया है॥ ७॥

खिडकी खोलकर जच्चा-रानी ने ऋपने भाई से कहा—हे भैया ! बोर ऋभी छोटी उम्र का सुकुमार है, कसकर न बॉधना॥ म॥

हे बहन ! जो मैं जानता कि घर ही का चोर है, तो सोने का हार गडवाकर बहनोई के गले में डालता ॥ ६ ॥

हे मेरे बहनोई ! श्रात्रो; पलँग पर चटकर बैठो । श्रव तुम बाग़ की रखवाली लो श्रीर नारंगी का फल चखो ॥ १० ॥

इस गीत में एक मनोहर रूपक है। नारंगी से श्रभिप्राय विवाह-योग्य कन्या से है। बहनोई उसे प्राप्त करने जाता है। कन्या का भाई उसे बिवाह के बंधन में बाँधकर नारंगी का बाग़ ही उसे सौंप देता है कन्या का मज़ाक भी बड़ा सरम है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार जच्चा की इच्छा की पूर्ति के लिए पित को उत्सुकता होती है।

### [ 38 ]

राजा काहें तोरा मुह्वा उदासल से हमसे बतावहु ना।
राजा केही सोंच देह दुबराइल मुँह भइल पीश्रर ना।
राजा सामु ननद कुछ कहलीं की केहू से कुछ श्रनबन हो।।१॥
रानी माई बहिन ना कुछ कहलीं न केहू से श्रनवन हो।
रानी मोगल बजाज क रूपयवा त उहवें मांगे ना।।२॥
फमिक के रानी उठी बोलें त काहें तू उदासल हो।
श्रंग का गहना उतारि पेटारी काढ़ि फेके ना।।३॥
राजा लइ जाहु देई देहु सोगल बजजवा रुपयवा ना।
रानी यही सोच हम तो उदासल

कइसे तोहीं नंगी राखडँ ना ॥॥॥

राजा गहना कपड़ा नाहीं साधि न एको मोहीं भावे हो।
राजा तोहार भुँह रही हरीं अर त विन गहने सोभव हो।।
(वनारस)

हे राजा ! तुम्हारा भुँह उदास क्यो है ? सुके बतात्रो न ? हे राजा ! कौन-सीँ चिंता है, जिससे तुम्हारी देह दुर्बल होगई और भुँह पीला पड़ गया है ? हे राजा ! सास-ननद ने कुछ कहा है ? या किसीस श्रमबन होगई है ? ॥१॥

हे रानी ! न माँ ने कुछ कहा, न बहन ने; और न किसीसे अनबन ही हुई । हे रानी ! मुग़ल बजाज श्रपना रुपया माँगता है ॥२॥

रानी उठ खड़ी हुई और बोर्ली—तो तुम उदास क्यो हो ? उसने शरीर पर से उतारकर और पेटारी से निकालकर गहने उसके सामने फेक दिये ॥३॥ हे राजा ! ले जात्रो, मुग़ल बजाज को रुपया दे दो ।

हे रानी ! मै तो इसी सांच से उदास था कि तुमको नंगी कैसे रक्क्यूँगा ? ॥४॥

हे राजा ! गहने चौर कपडे की मुक्ते साध नहीं है। तुम्हारा मुँह प्रकुछित रहे, तो मै बिना गहने ही के सुन्दर लगूँगी ॥४॥

पत्नी ने अपने पित की चिंता में हिस्सा लेकर गृहस्थों के सामने बडा सुन्दर आदर्श रक्ला है। पित-पत्नी के इसी तरह के परस्पर के सहयोग से गृहस्थी में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है।

# [ ३४ ]

धोरे धोरे बैठ ननर भवज मुख धोबेंहीं ॥
भवज जो जाओ नंदलाल कॅगनवा में तो ले लकँगी ॥१॥
साँभ हुई भय फाटी ओ हो ! भय फाटी ।
अजी होय पड़े नंदलाल कॅगनवा में तो ले लकँगी ॥२॥
यह तो मेरे बीर ने घड़वाया मेरे वाबल ने घड़ाया ।
मेरी मैया ने पिन्हाया कॅगनवा कैसे दें दकंगी ॥३॥
कचहरी बैठे ससुरे वह आँगन में ठाढ़े पुकारे,
बहुवल देदो हाथों के कॅगनवा धीयल परदेसन ये ॥४॥
ज्वा खिलन्ते राजा ऑगन में ठाढ़े ।
धना दे दो हाथों के कॅगनवा बहन परदेसन ये ॥४॥
कहाँ तुमने हाथों गड़ाये कहाँ मोल लिवाये ।
परदेसी बीरन के कॅगनवा में कैसे दें दकँगी ॥६॥
ला मेरे मैले से कपड़े मैले से कपड़े ।
अजुध्या में माँगूँगा भीख कॅगनवा गड़वाय दकँगा ॥७॥
ला मेरी सोने की सराई, मेरी सोने की सराई

कार्ट्रेगी कॅंगनवा को कील फेर न बुलाऊँगी।।।। (बुलन्दशहर)

पास-पास बैठकर ननद श्रौर भावज मुँह धो रही हैं। हे भावज ! तुम्हारे पुत्र होगा, तो मैं कंगन ले लूँगी ॥१॥

शाम हुई। रात बीती। पौ फटी। स्रोहो ! पौ फटी। वाह वा ! पुत्र हुस्रा। मैं तुम्हारा कंगन से लूँगी॥२॥

इसे तो मेरे भाई ने गढवाया था, पिता ने गढाया था, श्रौर मां ने पहनाया था; में कंगन कैसे दे दूँगी ? ॥३॥

कचहरी में बैठे हुये ससुर श्राँगन में श्राकर खड़े होकर कहने लगे— हे बहू ! हाथ का कंगन दे दो; बेटी परदेसिन है ॥४॥

जुन्ना खेलते हुये राजा (पित ) न्नाँगन मे न्नाकर कहने लगे— हे बहू ! कंगन दे दो, बहन परदेसिन है ॥४॥

पत्नी ने कहा-तुम अपने हाथों से गडाये हो ? या ख़रीदकर लाये हो ? परदेश गये हुए भाई का दिया हुआ कंगन में कैसे दे दूँ ॥६॥

पति ने कहा—ला, मेरे मैले-कुचैले कपडे की ला। मैं अयोध्या में जाकर भीख मांगूँगा खौर कंगन गढवा दूँगा ॥७॥

बहू ने कहा—ला, मेरी सोने की सलाई तो ला; कंगन की कील निकालुँ। मैं ननद को फिर न बुलाऊंगी ॥८॥

यह सोहर चमार दे घर का है। चमारिनें बडा रस ले-लेकर इसे गाती है।

#### [ ३६ ]

जेठ बैसाखवा क दिना त गरमी बहुत होला हो। राजा बाहर कोठवा उठवतो दुनोही जाना रहतीन हो।।१।। बोलिया त बोललू ये धन बोलही न जानेलू हो। धना हम जझबो पुरबी बनिजिया कैसे रहबी अकसर हो।।२।।

#### प्राम-साहित्य

राजा वारी देवों चौमुख दियना त रातया कटीत होइहे हो। राजा रजरे मयरिया लेई सोइबों त

रतिया बिरतन्त होई हो ॥३॥

राजा बुतीं गइलें चौमुख दियना त रितया पहार भइलें हो।

राजा सोई गइलीं रजरी मयरिया त
रितया भयावनि हो ॥॥

कोठवा उपर कोठरिया भरोखवा से चितईला हो। राजा रउरे सरीखे क सीपहिया कतहूँ नाहीं देखीला हो।।।।।।

(बलिया)

जेठ-बैसाख के दिन है। गरमी बहुत पड़ रही है। हे राजा ! बाहर कोठा छवाते तो दोनो जन स्रोते ॥१॥

हे धन! कहा तो तुमने ठीक, लेकिन समम-बूभकर नहीं कहा। मैं तो ब्यापार करने पूरव जाऊँगा, तब तुम अकेली कैसे रहोगी ? ॥२॥

हे राजा ! चारों त्रोर दिये जला लूँगी, रात कट जायगी । त्रापकी माँ के साथ सोऊँगी, रात बीत जायगी ॥३॥

हाय ! चारों श्रोर के दिये बुक्त गये। रात पहाड़ होगई। श्रापकी माँ सो गई, रात भयानक लग रही है ॥३॥

कोठे पर कोटरी है। उसके भरोखे से देखती हूँ, श्राप-सरीखा कोई सिपाही कहीं नहीं देखती हूँ।।१॥

इस गीत में एक विरहिणी स्त्री की मनोवेदना चित्रित है।

[ ३७ ]

सासु जे बोलेलीं ऋड़पी ननद तड़पी बोले हो। बहुऋरिकाहे क भरलिंड गुमान सोऐल सुख निद्रा॥१॥ बाबा के हैं हम निनरुई त भैया के दुलरुई हो।
ऐ अपने हराँजी के प्राण्अवारी सोईले सुख-निद्रा॥२॥
एतना बचन राजा सुनलेनि सुनहू ना पवलेनि हो।
राजा सारी रात सुतलें करविट्या त मुखहू ना बोलिहें॥३॥
किआ रउरा जेवना बिगड़ले सेजिआ भोर भइलेनि हो।
ऐ राजा किया रउरा सेवा चुकलों त मुखहू न बोलहु॥४॥
नाहीं मोर जेवना बिगड़ले सेजिआ भोर भइल न हो।
ए रानी! गंगा जमुन मोरी माता गरव बोली बोलेहु॥४॥
हम से भइलि तकसिरिया सासु पग लागव।
राजा! मइया मनाइ हम लेव राउर हाँस बोलह ॥६॥
सास डपट कर बोलती है, ननद तड़प कर कहर्ता है—बहू! किस
अभिमान में तुम भरी रहती हो जो खूब सुख से सोती हो १॥३॥
बहू ने कहा—मैं अपने पिता की एक ही कन्या हुँ, भाई की दुलारी
हुँ और अपने प्राणेश्वर की प्राणाधार हूँ। इसी से सुख की नीद सोती
हुँ ॥२॥

पति ने यह बात सुन ली। सब बातें श्रच्छी तरह सुनी भी नहीं कि वे सारी रात एक करवट मोये रहे श्रीर स्त्री से नहीं बोले ॥ ३ ॥

स्त्री ने पूळा—हे राजा ! क्या आपका भोजन मैंने ख़राब बनाया ? या सेज बिछाने में कोई भूल हुई या देर हुई ? मैं आपकी किस सेवा में चूक गई जो आप नहीं बोलते है ? ॥ ४ ॥

पित ने कहा—हे रानी ! न तुमने मेरा भोजन विगाड़ा, न सेज में कोई भूल या देरी हुई । गंगा-जमुना की तरह पवित्र श्रीर पूज्य मेरी माँ को जो तुमने श्रिभमान से जवाब दिया, मैं इसिलिये श्रप्रसन्न हूँ ॥ १ ॥ स्त्री ने कहा—मुक्त से ग़लती हुई । मैं सासजी के पैर छकर चमा

मॉर्गूँगी। हे राजा ! श्राप प्रसन्न होकर बोलें, मैं श्रापकी माता को मना लुँगी॥ ६॥

इस गीत से स्त्रियों को अभिमान-रहित और नम्न होने की शिक्षा मिलती है। साथ ही पुरुष के लिये भी यह संकेत है कि वह माता के सम्मान का सदैव ध्यान रक्ले। सास-बहू के कगडों में पुरुष की असाव-धानी भी एक प्रधान कारण है।

# [ ३= ]

सावन भादों की अँधिश्चरिश्चा विजुलिश्चा चमाकइ विजुलिश्चा चमाकइ हो। मोरी सिखिश्चा वे हरि चलें मधुवन को मैं दरसन कीन्हें मैं दरसन कीन्हेंउ हो॥१॥

का दइ कइ चले माई को काह बहिन को ये काह बहिन को। मोरी सिक्तिश्चा का दइ चले गोरी ध निश्चे जो गरुये गरब से जो गरुये गरब सेनी हो।।२।।

वइठक दइ चले मइयै रोसइयाँ बहिनियैं रोसइयाँ बहिनियइँ। मोरी सिख्त्र्या यह गजत्रोवरि गोरी धनियैं जो गरुय गरब से जो गरुये गरब सेनी हो।।३।।

जो मोरा मृड़ पिरैहै मैं किनको जगहों में किनको जगइहउँ। मोरे राजा अन्तर जिल्ला को भेद मैं किनको वतेहों मैं किनको वतइहउँ हो॥ ४॥

जौ तोरा मूड़ पिराये ऋरि ऋम्मा को जगेहाँ ऋरि ऋम्मा को जगइहाँ हो।

मोरी रानी अन्तर जिखारा को भेद पतिया लिखि भेजेड पतिया लिखि भेजेड हो ॥ ४ ॥ काहे को फारि कगद करों काहे की मसी करों काहे की मसी करडें हो।

मोरे राजा के लइ जाये मोर पतिया जो पाती लिखि भेजों जो पाती लिखि भेजडुँ हो ॥६॥

श्रॉचर फारि कगद करौ कजरा की मसी करौ कजरा की मसी करउ हो।

मोरी रानी लहुरा देवरवा के हाथे जो पाती लिखि भेजेड जो पाती लिखि भेजेड हो ।।७।।

देवरा हो मोरा देवरा ऋरे तुम मोरा देवरा ऋरे तुम मोरा देवरा हो।

मोरा देवरा जो हरि होयँ ऋकेले तो बाँचि सुनायउ तौ बाँचि सुनायउ हो ॥=॥

रानी ने पाती भेजी ऋरि राजा ने बाँची ऋरि राजा ने बाँची।
हाँ जैसे नैन रहे जल छाय ऋाँकु निहं स्भे ऋाँकु निहं स्भाइ हो।।।।।
यह लो ऋपनी चकरिया ऋरि वह चटसरिया।
ऋरि वह चटसरियउ हो।।

मोरे स्वामी हम घर रानी दुखित हैं तो हमरे दरस बिन हमरे दरस बिन हो ॥१०॥

सावन-भादों की श्राँधेरी रात हैं। बिजली चमक रही है। हे सखी ! मेरे स्वामी मधुबन को चले गये। मैंने दर्शन किया है॥ ३॥ माँ को क्या दे गये ? बहन को क्या दे गये ? श्रीर श्रपनी गोरी स्त्री को क्या दे गये, जिसको गर्भ है॥ २॥

माँ को बैठक दिया, बहन को रसोई दी श्रीर श्रपनी गोरी स्त्री को यह कोठ्यी दे गये॥ ३॥

स्त्री ने पूछा था - यदि मेरा सिर दुई करने लगेगा तो किसको

जगाउँगी ? श्रीर हे मेरे राजा ! मैं अपने मन की बात किससे बताया करूँगी ? ॥ ४ ॥

पित ने कहा था—हे रानी ! यदि तुम्हारा सिर दुखे तो माँ को खगा लेना और अपने मन की बात मुक्ते पत्र में लिखकर भेजा करना॥ ४॥

स्त्री ने पूछा —िकस चीज़ को फाडकर मैं काग़ज बनाऊँगी ? श्रोर किस चीज़ की स्याही ? श्रोर कौन मेरी चिट्टी लेकर जायगा ? जो पत्र लिखकर भेजूँगी ॥ ६॥

पति ने कहा—श्राँचल फाडकर काग़ज बनाना श्रीर काजल की स्याही बनाना। मेरी रानी! क्योटे देवर के हाथ पत्र लिखकर भेजना॥ ७॥

पित के चले जाने पर स्त्री ने देवर से कहा—हे देवर ! तुम मेरे प्यारे देवर हो । मेरे हिर अर्केले हो तो मेरा पत्र उनको बॉचकर सुनाना ॥ = ॥

रानी ने पन्न भेजा। राजा ने बाँचा। बाँचते-बाँचते उनकी आँखों मे आँस् भर आये। अच्चर का सूक्षना बन्द हो गया॥ ह॥

पित ने अपने मालिक से कहा—यह लो अपनी नौकरी और यह लो अपना घर। है मेरे मालिक! मेरी रानी मुक्ते देखने के लिये तरम रही है। १०॥

मालूम होता है, स्त्री का पत्र पाकर पित नौकरी छोड़कर घर चला त्राया। सच है, प्रेम की परीचा त्याग से ही होती है। इस गीत से यह भी मालूम होता है, कि गीतो की दुनियाँ में स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी भी थी। तभी तो स्त्री ने देवर के हाथ पित को पत्र लिखकर भेजा था।

[ २६ ] सोने के खड़उवाँ कवन राम खुटुर खुटुर करईं हो। उठहु ससुर राम धेरिया, सेजरिया हमरी डासहु हो।।१॥ सोनवहि के मोरा नेहर रुपवा केवाड़ी लागे हो।
रामा सातहु भैया के बहिनी सेजरिया कैसे डासडँ हो।।२॥
इतना बचनु सुनि रजवा तो मनिह दुखित भये हो।
अरे हो हिन लिहेनि बजर केवाँड़ उघारे नहीं उघरइ।
खोलाये नाहीं खोलाँ बोलाये नाहीं बोलाँ हो।।३॥
मचिये बैठली सासू तो बहुवरि अरज करइ हो।
सामू कवन गुनिह हम कीन्ह केविड्यन हिन लीन्हे हो।।४॥
बेटा तू मेरा वेटा तुमिंह सिर साहिब हो।।४॥
मैया तू मेरी मैया तुहिंह मेरी मैया हो हो।
मैया सोनविह के वोके नेहर रुपव केवाड़ी लागे हो।
मैया सातों भैया के बहिनी सेजरिया कैसे डासइ हो।।६॥
मिट्यिह के मोरा नेहर सुपवा केवाँड़ी लागे हो।
सासू सातों भैया किंगरी बजावई बहिन मोरी नाचइ हो।।७॥
सासू सातों भैया किंगरी बजावई बहिन मोरी नाचइ हो।।७॥

सोने के खड़ाऊँ पर चढ़े हुए.....राम खुटुर खुटुर चिख रहे हैं। उन्होंने श्रपनी स्त्री से कहा—हे मेरे ससुर की कन्या ! उठो श्रीर मेरी सेज बिद्धाश्रो॥१॥

क्षी ने कहा—सोने का तो मेरा नैहर है। चाँडी के उसमे किवाई लगे हैं। मैं सात भाइयों में एक ही बहन हूँ। मैं सेज कैसे विक्राऊँगी ? ॥२॥

स्त्री की यह गर्वोक्ति सुनकर पति मन ही मन बहुत दुःखी हुआ। उसने बज्र ऐसा देवाड़ा बन्द कर लिया जो खोलने से नहीं खुल सकता। स्त्री ने खोलने के लिये बार-बार कहा, बार-बार बुलाया, पर पित ने न केवाड़ खोले और न कुछ उत्तर दिया॥३॥

स्त्री वेचारी सास के पास पहुँची। मास मचिया पर बैटी थी। बहू

ने बिनतो की—हे सासजी ! मेने क्या ग्रपराध किया जो उन्होंने केवाई बन्द कर लिये ? ॥४॥

माँ ने बेटे से पूछा—हे बेटा ! बहू ने क्या श्रपराध किया जो तुमने केवाडे बन्द कर लिये ? ॥१॥

बंटे ने कहा—हे माँ ! सोने का तो इसका नैहर है, जिसमें चाँदी के केवाड़े लगे हैं; ग्रापने सात भाइयों में यही एक बहन है। भला, यह मेज कैसे बिक्का सकती है ? ॥६॥

स्त्री ने कहा—ग्रन्छा, मेरा नैहर मिट्टी का है। जिसमे सूप के केवाड़े लगे हैं। मेरे सातो भाई किंगरी बजाकर भीख माँगते हैं श्रीर मेरी बहन नाचती है॥७॥

स्त्री का नैहर यदि सुखी हुत्रा तो उसके लिये स्त्री को श्रमिमान बहुत काफी होता है। पर नैहर के लिये उसका श्रमिमान ससुराल में महन नहीं हो सकता। इस श्रमिमान को लेकर भी कभी-कभी सास-बहू, ननद-भौजाई श्रौर यहाँ तक कि पति-पत्नी में भी वैमनस्य फैल जाता है। स्त्रियाँ बड़ी प्रत्युत्पन्नमति होती हैं। इस गीत की स्त्री का वाक्चातुर्य्य देखिये; उसने भटपट श्रपने नैहर का श्रमिमान त्याग दिया श्रीर पति को प्रसन्न कर लिया।

#### [ 80 ]

ये रतनारे होरिलवा फागुन जिनि जनमेड।

सव सखी खेलिहैं फगुववा खेलन कइसे जावइ॥१॥ ये रतनारे होरिलवा चैत जिनि जनमेउ।

सब सखी चुनिहै कुसुमियाँ चुनन कइसे जाबइ।।२।। ये रतनारे होरिलवा बैसाख जिनि जनमेउ।

घर घर मङ्गलचार देखन कइसे जाबइ॥३॥

ये रतनारे होरिलवा जेठ जिनि जनमेउ।

जेठ नपे दुपहरिया तपन मोरे लगिहें।।४॥ ये रतनारे होरिलवा ऋमाद जिनि जनमेउ।

खोरी खोरी मेघवा गरिजहें गोतिन नाहीं श्रइहैं।।।।। ये रतनारे होरिलवा सावन जिनि जनमेउ।

सब सिव भुलिहैं भलुववा भुलन कैसे जाबइ।।६॥ ये रतनारे होरिलवा भादों जिनि जनमेउ।

भादों विजली चमाकै गोतिन नाहीं श्रइहै।।।।। ये रतनारे होरिलवा कुत्रार जिनि जनमेउ।

घर घर श्रइहै पितरे दुखित होइ ज**इ**है।।=॥ ये रतनारे होरिलवा कातिक जिनि जनमेउ।

सब सिख पुजिहै तुलसिया पुजन कैसे जावइ।।ध। ये रतनारे होरिलवा श्रगहन जिनि जनमेउ।

सब सिख जैहै गवनवाँ देखन कैसे जाबइ॥१०॥ ये रतनारे होरिलवा पूस जिनि जनमेउ।

पूस हुनै तुसार जाड़ मोरे लगिहै॥११॥ ये रतनारे होरिलवा माघ तू जनमेउ।

माघे मास सुमास महल वीचे रहवड ॥१२॥ हे मेरे रतनारे बेटा ! फागुन मे जन्म न लेना । सब सिखयाँ फाग खेलने जायँगी, मै कैसे जाऊँगी ? ॥१॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! चैत मे जन्म न लेना । सब सिखयाँ कुसुम चुनने जायँगी । मैं कैसे जाऊँगी १ ॥२॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! बैसाख में जन्म न लेना । बैसाख में घर-घर विवाह श्रादि उत्सव होते हैं, मैं देखने कैसे आऊँगी ? ॥३॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! जेठ मे जन्म न लेना । जेठ की दुपहरी की

ज्वाला मुक्त से कैसे सही जायगी ? ॥४॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! श्राषाड़ में जन्म न लेना। गली-गली में बादल गरजेंगे, तब श्रड़ोस-पड़ोस की स्त्रियाँ सोहर गाने के लिये कैसे श्रायेंगीं ? ॥१॥

हे मेर रतनारे बेटा ! सावन में जन्म न लेना । सब सिखयाँ सावन में मूला कुलने जायंगी । मैं कैमे जाऊँगी ? ॥६॥

हे मेरे रतनारे वेटा ! भादों में जन्म न लेना । भादों में बिजली त्यमकेगी तो स्त्रियाँ कैसे आर्थेंगी ? ॥७॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! कुन्नार मे जन्म न लेना । घर में पितर न्नायेंगे न्नौर दुःख पायेंगे ॥¤॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! कार्तिक मे जन्म न लेना । सब सखियाँ तुलसी की पुजा करने जायँगी, मैं कैसे जाऊँगी ? ॥॥॥

हे मेरे रतनारे वेटा ! अगहन में जन्म न लेना । सब सिखयाँ गीने जायँगी, मैं उन्हें देखने श्रीर भेंट करने कैसे जाऊँगी ? ॥३०॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! पूस में जन्म मत लेना । पूस में पाला पड़ता है, मुक्ते बडी जाडा लगेगी ॥११॥

हे मेरे रतनारे बेटा ! माघ मे जन्म लेना । माघ ही सबसे ग्रच्छा महीना है । माघ मे सुख से महल मे रहूँगी ॥१२॥

इस गीत में बारहों महीनों की साधारण श्रालोचना की गई है।

#### [ 88 ]

गरजी हे देवा ! गरजी गरजि सुनावउ हो।
देवा ! बरमो जय के खेतवा वरिस जुड़वावउ हो॥१॥
जनमौ हे पूता ! जनमौ मोहि दुखिया घर हो।
पूता ! उजरा डिह्वा बसावउ बवैया जुड़वावउ हो॥२॥

कैसे में जनमंद्र ये मैया कैसे में जनमंद्र रे। मैया ! टूटहे भित्रँगवा स्रोलरविउ तुकारि पुकरविउ हो ॥ ३॥ जनमौ हे पूता ! जनमौ मोहिं दुखिया वर हो। त्राल्हर चनना कटइवों तौ पूलंग सलइवों हो॥४॥ पीताम्बर त्रोदइविड तौ भैया कहि गोहरइविड हो। तेलवा त मिलिहै उधरवा नुनवाँ व्यवहरवाँ हो। मैया! कोखिया क कवन उधार जबह विधि देहहैं

तबइ तु पडबिड ॥ ४ ॥

सरजा उवत पह फाटत होरिला जनम लीन्हा हो। रासा वाजे लागे अनँद वधेया उठन लागे सोहर हो।। ६।। हे बादलो ! बरसो । गरजकर सुनाओ । जो के खेत में बरसो । उमे शीतल करो ॥ १ ॥

हे पुत्र ! मुक्त गरीबनी के घर जन्म लो । उजड़े हुए खंडहर को बसाओ। पिता के हृदय को शीतल करो ॥ २ ॥

हे माँ ! में कैसे तुम गरीबिनी के घर जन्म लूँ ? तू दूटे खटोले पर मुक्ते संलायेगी, और त कहकर बुलायेगी ॥ ३ ॥

माँ ने कहा-हे बेटा ' तम मेरे घर जन्म लो। मै ताजा चन्दन कटाकर उसका पलझ बनवाऊँगी श्रीर उस पर तमको सलाउँगी । पीता-म्बर त्रोढाउँगी । भैया कहकर पुकारूँगी । मुक्त गरीबिनी के घर जनम लो ॥ ४ ॥

हे माँ! तेल श्रीर नमक तो उधार-व्यवहार से भी मिल सकते हैं. पर कोख तो उधार नहीं मिल सकती । जब भगवान देगे, तभी पात्रोगी ॥ १ ॥

बड़े, तडके पौ फटते ही पुत्र ने जन्म लिया। त्रानंद की बधाई बजने जमी श्रीर मोहर गाये जाने लगे ॥ ६ ॥

इस गीत में बादलों से पुत्र प्राप्ति की श्रभिलाषा प्रकट की गई है। इसका रहस्य गीता के इस स्लोक में है—

> यज्ञाद्भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः। श्रन्नाद्भवन्ति भूतानि—

अर्थात् यज्ञ से बादल होते हैं। बादल से अन्न होते है और अन्न से प्राणी पैदा होते है।

# [ 85 ]

केकर ऊँच मँदिलवा त पुरुव दुत्र्यरिया हो। रामा 'कौन' राम परम सुनरिया त बार न बाँघइ सिर न सँवारइ भुइयाँ प लोटइ हो ॥१॥ ससर क ऊँच मँदिलवा त पुरुव दुत्रिरिया हो। 'कवन' राम परम सुनरिया त बार न बॉधइ, सिर न सवाँरइ भुइयाँ प लोटइ हो ॥२॥ श्रुँगना बटोरत चेरिया श्रौरी लौंडियाउ हो। चेरिया राजा के खबरि जनाउ बेदन मोर कहियो हो ॥३॥ पसवा जे खेलत 'कवन' राम रजवा कवन राम हो। राजा नोरी धन बेदन बेत्राकुल त तोहँके बोलावहँ हो ॥४॥ पसवा जे फेंकें राजा बेल तर त्रीरो बबुर तर हो। राजा भपिट पईठैं गजत्रोबरि कहै रे धन बेट्न हो।।।।।। मुड़ मोर बहुत धमाकै अरे कड़िहर सालइ हो। राजा मुऋतिउँ कमरिया की पीर तो दाई बोलावहु हो।।६।। तुम राजा बइठौ गोड़वरियाँ हम मुड़वरियाँ हो। राजा पहर पहर पीर आवे दुनों जन ऋँगइव हो।।।।।

छानी जो होत त छवउतिउ मरद बोलवित हो। रानी बेदन का बाँधल मोटरिया कले कल छूटहिं त छोरहिं नरायन हो।।⊏।।

श्रावहु रान्हं परोसिनि तुहुँ मोर गोतिन हो। गोतिन यहि वौरहिया समक्तावो बेर्न कइसे वाँटी हो।।।।।

यह ऊँचा घर किसका है, जिसका द्वार पूर्व श्रोर है ? यह किसकी परम सुन्दरी स्त्री बाल नहीं बाँघती, न सिर सँवारती है श्रौर भूमि पर लोट रही है ? ॥ १ ॥

यह घर ससुरजी का है, जिसका द्वार पूर्व श्रोर है। राम की परम सुन्दरी स्त्री न बाल बाँधती है, न सिर सँवारती है श्रौर भूमि पर लोट रही है ॥ २ ॥

दासियाँ श्राँगन बुहार रही हैं। हे दासी ! मेरे स्वामी को खबर करो श्रीर मेरी प्रसव-वेदना का समाचार कहो ॥ ३ ॥

मेरे राजा पाँसा खेल रहे थे। दासी ने कहा—हे राजा ! श्रापकी प्यारी स्त्री प्रसव-वेदना से ब्याकुल हैं श्रीर श्रापकी बुला रही हैं॥ ४॥

स्वामी ने पाँसा बेल श्रीर बबूल के नीचे फेंक दिया। वे भपटते हुए कोठरी में चले श्राए श्रीर पूछने लगे—मेरी प्यारी रानी! क्या तकलीफ है १॥ १॥

मेरा सिर बहुत धमक रहा है छौर कमर कटी जा रही है। है राजा! कमर की पीड़ा से तो मैं मरी जा रही हूँ। जल्दी दाई को बुलाग्रो॥ ६॥

है राजा ! तुम पैर की तरफ बैठो श्रीर मै सिरहाने बैट्टॅंगी। हम होनों मिलकर एक-एक पहर पर श्रानेवाली पीडा को महेंगे॥ ७॥

हे रानी ! छान-छप्पर छवाना होता तो मई उसमें मदद कर सकता

था। यह पीड़ा की बांधी हुई गाँठ धीरे ही धीरे छूटेगी और सी भी नारायण की क्रपा होगी, तब ॥ = ॥

हे भेरी पड़ोसिनो ! तम लोग जरा इस पगली को समभात्रो तो, भला, पीड़ा कैसे बाँटी जा सकती है ? ॥ ६ ॥

इस गीत में प्रसव-पीड़ा के समय का जीता-जागता चित्र है। ४३ ी

फल एक फुलइ गुलाब भँवर रँग सुन्दर हो। फुलवा परिगा श्रीकृष्णजी के हाथ ते केइ लइ जइहैं हो ॥१॥ कृष्ण पित्रारी रानी रुकमिनि उनही फुलवा दीहेनि हो। स्रतिभामा के जियरा विरोग हमहिं विसरायिन हो ॥२॥ श्ररे कहति उसरगे क जाई सरग डोरिया लाई हो। रानी उहि रे वरन कइ फल ऋँगनवाँ तोहरे लउबै हो ॥३॥ काहे क सरग क जाबेउ सरग डोरिया लउबेउ हो। हमरा कुसल रहइँ श्रीकृष्ण नौजि फुलवा पउवै

पुलेह बिन रहबइ हो ॥४॥

गुलाब का एक फूल फूलता है जो अमर की तरह सुन्दर है। वह फूल श्रीकृष्ण जी के हाथ पड गया। उसे कीन लेगा ? ॥ १ ॥

श्रीकृष्ण की प्यारी रानी रुक्तिमणी हैं। श्रीकृष्ण ने उन्हें ही वह फुल दे दिया। सत्यभामा के जी में इससे व्यथा पहुँची कि श्रीकृष्ण ने उन्हें भुला दिया ॥ २ ॥

श्रीकृष्ण ने कहा-कहो तो मैं रवर्ग जाकर, स्वर्ग तक रस्सी लगा-कर है रानी ! उसी रंग का फूल तुम्हारे श्राँगन मे लाकर लगा दूँ ॥३॥

सत्यभामा ने कहा-क्यों स्वर्ग जात्रोगे ? क्यों स्वर्ग तक सीढी बगात्रोगे ? मेरे श्रीकृष्ण सुख से रहें। मुक्ते फूब न मिला, न सही। मैं विना फूल ही के रहुँगी ॥ ४ ॥

बात यह थी कि रुक्मिणी को गर्भ था। गर्भ के समय स्त्री को सब प्रकार से प्रसन्न रखना पुरुष का कर्तव्य है। किसी पित के दो स्त्रियाँ थी। पित को एक सुन्दर फूल मिल गया। उसने उसे लाकर अपनी गर्भिणी स्त्री को दे दिया। दूसरी स्त्री इससे कुढ़ी कि उसे क्यों नहीं दिया। पित था व्यवहार-कुशल। कई स्त्रियों को संतुष्ट रखना जानता था। उसने वाक्चातुर्य से दूसरी स्त्री को भी संतुष्ट कर लिया। पर कई स्त्रियाँ होने से पुरुष को रात-दिन एक न एक के मोरचे पर खड़ा ही रहना पडता है। एक न एक रूठी ही रहती है। यह इस गीत से स्पष्ट हो रहा है।

# [ 88 ]

जिरवे अस धन पातिर कुसुम अस सुन्दरि। रामा चिंद् गईं पिश्रा की अटारी सोई सुख नींदा॥१॥ गेडुवा त धरिन उससवाँ चुनरी पयन तरे। धना चिंद् गईं पिया की अँटरिया सोई सुख नीदा,

खबरि कुछ नाहीं ॥२॥

सोइ साइ जब जागीं चौंकि उठि बइठीं।
ये मोरे राजा छोड़ो न मोर श्रॅंचरवा तौ हम मुइँ बइठीं ॥३॥
कै तेरी सासु तुम्हें टेरें की ननद बुलावइ।
येरी रानी की तेरे रोवैं बारे लाल जिन्हें ले बइठी॥४॥
ना मोरी सासु बुलावइ न ननद बुलावइ।
मोरे राजा! राम भजन की है बेर मैं जिश्ररा लइके बइठव॥४॥
कोठे से उत्तरीं जच्चारानी त श्रॉगन ठाढ़ी भईं।
द्वारे से श्राये उनके देवर काहे भाभी श्रनमिन॥६॥
श्रव देवरा हो मोरे देवरा श्ररे तुम मोरे देवरा।
ये मोरे देवरा तोरे भाई बोलें विष बोल करेजे मोरे सालइ॥७॥

भाभी हो मोरी भाभी तुम्हीं मोरी भाभी।
ये मोरी भाभी! श्रॅंचरे में ले तिल चौरी त सुरुज मनावड ॥ ८॥
न्हाइ धोइ जब ठाढ़ी भई सुरुज मनावइँ।
ये मोरे सुरुज हम पर होउ दयाल सजन बोली बोलहूँ॥ ६॥
सुरुज मनावइ न पायुँ होरिल भुँ लोटहूँ।
वाज लागी श्रनंद बधाई गावै सिख सोहर॥१०॥
टेरो न गाँव को बढ़ई हाल चिल श्राव बेगि चिल श्रावइ।
मोरे राजा चन्दन विरिष्ठ कटावइँ श्रो पलँग विनावइँ॥११॥
ई गुर बरिन पलँगिया रेसम उरदावन।
मोरी रानी! श्राइ सोवड सुख नींद मैं बेनिया डोलावुँ॥१२॥
श्रव तौ बेनिया डुलौबेड बहुत निक लगबइ।
मोरे राजा! एक होरिल के कारन तुँ बोली हिन मारेड
करेजे मोरे सालइ॥१३॥

स्त्री जोरे की तरह पतली श्रीर फूल की तरह सुन्दरी है। वह श्रपने शार्णप्यारे की श्रटारी पर चढ़ गई श्रीर सुख की नींद सो गई ॥९॥ पानी से भरा हुश्रा लोटा सिरहाने रख दिया श्रीर श्रोढनी पैरों के

पास । स्त्री सुख की नींद सो गई । उसे कुछ ख़बर न रही ॥२॥ सो-सा कर जब वह उठी, तब चौंक कर उठ बैठी । पति से उसने कहा—हे मेरे राजा ! मेरा श्राँचल छोड़ दो । मैं पलँग से नीचे उतर

कर बैठूँ गी ॥३॥

पित ने कहा—क्या तेरी सास तुभे बुला रही है ? या ननद पुकार रही है ? या तेरा कोई बालक रो रहा है ? जिसे लेकर तू बैठेगी ॥४॥

स्त्री ने कहा—न सास बुला रही हैं, न ननद । हे मेरे स्वामी ! भजन की बेला है । मैं श्रपना प्राण लेकर बैटूँगी ॥१॥

कोठे से उतरकर वह प्रस्ता देवी श्राँगन में खड़ी हुई। बाहर से

देवर ने त्राकर पूछा—हे भाभी ! तू उदास क्यो है ? ॥६॥

भाभी ने कहा—हे मेरे प्यारे देवर ! तुम्हारे भाई ने विष ऐसी एक बात कह दी है, जो मेरे कलेजे मे दुख दे रही है ॥७॥

देवर ने कहा—हे तेरी प्यारी भाभी ! तुम र्थांचल में तिल श्रौर चावल लेकर सूर्य देवता को मनाश्रो ॥=॥

स्त्री नहा-धोकर खडी हुई श्रौर सूर्य को मनाने लगी। हे सूर्य ! सुक्ष पर कृपा करो। मेरे पति ने ताना मारा है ॥ ॥

श्रभी श्रच्छी तरह प्रार्थना कर भी न पाई थी कि पुत्र उत्पन्न हुन्ना श्रोर पृथ्वी पर लोटने लगा। श्रानन्द की बधाई बजने लगी श्रौर संखियाँ सोहर गाने लगी ॥३०॥

मेरे राजा गाँव के बढई को जल्दी बुला रहे हैं। चन्दन का वृक्त कटाकर पलँग बनवा रहे हैं॥११॥

लाल रंग की पलँग है, जिसमे रेशम की रस्सी लगी है। पित ने कहा—मेरी प्यारी रानी! त्राकर इस पलॅग पर सुख की नींद सोत्रो श्रोर में पंखा हाँकूँ ॥ १२॥

स्त्री ने हँसकर कहा—हाँ, श्रव तो तुम जरूर पंखा होंकोंगे। श्रव मैं तुमको बहुत श्रच्छी मालूम होऊँगी। पर एक पुत्र के कारण तुमने ऐसी बोली मुक्ते मारी थी, जो मेरे कलेजे मे चुभ गई है ॥१३॥

जहाँ श्रापस में बहुत प्रेम होता है, वहाँ इस तरह की छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई-मगड़े चलते ही रहते हैं। यदि यह न हो, तो प्रेम की मिठास मालूम ही न हो।

# [ 8x ]

छापक पेड़ छिउल कर पतवन घनविन हो। जिहि तर ठाड़ी सीता देई बहुत विपत में हो॥१॥ कहाँ पाउव सोने क छुरउना कहाँ पाउव धगरिन।
को मोरी जागइ रइनिया कवन दुख बॉटइ॥२॥
बन से निकरीं बन तपिसिन सीतिहिं समुभावइँ।
चुप रहु बहिनी तु चुप रहु हम देबइ सोने क छुरउना
हम नोरी जागब रइनिया हमहि होबे धगरिन।

विपत सिंह बाँटब ॥ ३॥

होत भोर लोही लागत कुस के जनम भये। बाजै लागी अनँद बधाई गावइँ सिख सोहर॥४॥ जौ पूता होत अजोधिया राजा दसरथ घर हो। राजा सगरिउ अजोधिया लुटउते कौसल्या देई अभरन ॥ ४॥ श्रव तो पूता जनमेड बन में बनफूल तोरड हो। बेटा! कुस रे त्रोढ़न कुस डासन बनफल भोजन हो।। ६॥ हँकरिन बन केर नउवा बेगहि चिल श्रायउ। नखवा जल्टी अजोधिया क जास्रो रोचन पहुँचास्रो॥७॥ पहिला रोचन राजा दसरथ दुसर कौसिल्या रानी। तीसर दिन्ह्यो देवर लिख्छमन पियहिं न बतायउ॥ ।। ।। राजा दसरथ दिहेन घोड़वा कौसिल्या रानी अभरन। लिख्रिमन देवरा दिहेन पाँचौ जोड़वा त नडवा बिदा कर ।। ६ ।। सोनेन केर गेंड्वना तो राम द्तिवन करे। लिञ्जिनन भहर महर होय माथ रोचन कह पायउ॥१०॥ भौजी तो हमरी सीता देई दोऊ कुल राखनि। भइया उनके भये नन्दलाल रोचन हम पावा॥११॥ होंथे क गेंडुवा हाथ रहा मुख की दॅंतिवन मुखे रहि। दुरै लागे मोतियन आंसु पटुकवन पींछहँ॥१२॥

श्रागे के घोड़वा विशष्ट मुनि पाछे के लिछिमन। बीचे के घोड़वा रामचन्दर सीता के मनावन चलें ॥१३॥ तुम्हरा कहा गुरू करबइ परग दस चलबइ। फाटक धरती समाबइ श्रजोधिया न जाबइ॥१४॥ पलाश (ढाक) का छोटा सा पेड़ है, जो हरे पत्तों से खूब धना हो रहा है। उसके नीचे सीता देवी खड़ी हैं, जो बोर विपदा में पड़ी है॥॥॥

सीता सोच रही हैं—यहाँ बन मे सोने का छुरा कहाँ मिलेगा ? यहाँ घगरिन (नाल काटने वाली) कहाँ मिलेगी ? मेरी शुश्रृषा के लिये रात भर कौन जागेगा ? मेरा दुःख कौन बँटायेगा ? ॥२॥

बन में से बन की तपस्विनियाँ निकलीं। वे सीता की समकाती हैं—हे सीता बहन ! चुप रही, धीरज धरो। हम सोने का छुरा देंगी श्रीर हमीं धगरिन होंगी। हमीं तुम्हारे लिये रात भर जागेंगी श्रीर हमीं दु:ख बँटायेंगी॥३॥

पौ फटते ही कुश का जन्म हुआ। श्रानन्द की बधाई बजने लगी श्रीर सिखयाँ सोहर गाने लगीं ॥४॥

सीता ने कहा—हे बेटा ! यदि तुम श्रयोध्या में राजा दशरथ के घर पैदा हुये होते तो उनके हर्ष का ठिकाना न होता । वे श्राज सारी श्रयोध्या लुटा देते श्रोर मेरी सास कौशल्या श्रपने कुल गहने लुटा देतीं ॥१॥

श्रव तो तुम बन मे पैदा हुये हो, बन के फूल तोडो, कुश विद्याश्रो, कुश श्रोहो श्रीर बनफल खाश्रो ॥६॥

बन का नाऊ बुलाया गया । वह तत्काल आ पहुंचा । हे नाऊ ! जल्दी अयोध्या जाओ और रोचन पहुंचाओ ॥७॥

पहला रोचन राजा दशरथ को देना । दूसरा रानी कौशल्या को ।

तीसरा रोचन मेरे देवर लच्मण को। पर मेरे पति को कुछ न बताना॥=॥

राजा दशरथ ने नाऊ को घोडा दिया; कौशल्या ने गहने श्रोर लक्ष्मण ने पाँचों जोडे (पगडी, दुपटा, श्रॅंगरखा, घोती श्रोर जूता) देकर नाऊ को बिदा किया ॥१॥

सोने के लोटे से राम दातुन कर रहे थे। लच्मण के माथे पर रोली लगी देखकर राम ने पूछा—लच्मण ! तुम्हारा माथा दमक रहा है। तुमने यह रोचन कहाँ पाया ? ॥१०॥

लक्ष्मण ने कहा—हे भैया ! मेरी भाभी सीता देवी दोनों कुलों की प्रतिष्ठा बढानेवाली हैं। उनके पुत्र हुत्र्या है। वही रोचन मैंने पाया है ॥ १९॥

यह सुनते ही राम ऐसे व्यथित हुये कि हाथ का लोटा उनके हाथ ही में रह गया और दातुन मुँह ही में रह गई। आँखो से मोती ऐसे आँसू ढलक पड़े। वे दुपट्टों से उसे पोछने लगे।।१२।।

श्रागे के घोडे पर विशष्ट, पीछे के घोड़े पर लच्मण श्रीर बीच के घोड़े पर राम सीता को मनाने चले ॥१३॥

सीता ने कहा—हे गुरु ! श्राप की श्राज्ञा में नहीं टालूँगी। दस क़दम चलूँगी। पर श्रयोध्या में नहीं जाऊँगी श्रीर फाटक पर ही पृथ्वी में समा जाऊँगी। 1981।

सीता देवी पर मिथ्या संदेह कर के राम ने लोक-मर्यादा की रहा के लिये उनको जो बनवास दिया था, स्त्री-समाज ने उसका अनुभव बड़े ही दर्द से किया है। वाल्मीकि श्रौर तुलसी दोनों इस घटना को छोड़ गये, पर स्त्रियों ने सहस्र-सहस्र कंट से उसे गाया है श्रौर सीता के साथ सहानुभूति प्रकट की है।

इस गीत का सुख तो "पियहिं न बतायउ" मे है। मनस्विनी

पतिवता का चित्र इस छोटी सी कड़ी में ऐसा उत्तर श्राया है कि देखते ही बनता है।

[ ४६ ] कमर में सोहै करधनियाँ पाँव पैजनियाँ। ललन दूरी खेलन जिन जात्रो दुँद्न हम न अउवै।। १।। सात बिरन की बहिनिया बाप धिया एकै। हरिजी के परम पियारी ढूँढ़न कैसे अउबै।।२॥ भोर भये भिनसरवा क्लेवना की जुनिया। होइ गै कलेवना की बेर ललन नहिं आये।।३।। श्रॅंगिया तो फाटे वँदै वँद श्रॅचरा करे कर। छतिया उठीं हहराय हूँ इन हम आइन॥४॥ सात विरन की बहिनिया बाप के एके। मैया बाबू क परम पियारि ढूँढ्न कैसे आइउ॥४॥ छाँडेउँ मैं सातौ बिरनवा बाप के नैहर। छोड़ दिन्हों हरि की सेजरिया दुँढ़न हम आइन ॥ ६॥ जैसे कुम्हार क श्रौंवाँ त भभिक भभिक रहै। बेटा वैसइ माई क करेजवा त धर्घाक धर्घाक रहै।। ७।। बच्चे के कमर मे करधनी श्रीर पाँव में पैंजनी शोभा दे रही है। मां कहती है-हे बेटा ! दूर खेलने मत जाश्रो । मै द्वाँडने कैसे श्राऊँगी ? ॥१॥

सात भाइयो की तो मैं बहन, अपने बाप की एक ही कन्या और श्रपने प्राग्रेश्वर की परम प्यारी, भला, मैं तुमको ढूँढने कैसे श्राऊँगी १ ॥२॥

सवेरा हुन्ना। कलेवे का समय श्राया। कलेवे का वक्त हो गया। बेटा घर नहीं आया। कहीं खेल रहा है ॥३॥

माँ से रहा नहीं गया । बच्चे के लिये हृद्य ऐसा उमडा कि चोली के बन्द-बन्द टूट गये और आँचल के तार-तार अलग हो गये। हृद्य पीडा से न्यथित हो गया। तब वह द्वाँदने आई ॥४॥

बेटे ने पूछा—तुम सात भाइयों की बहन, बाप की एक ही बेटी तथा मेरे पिता की बड़ी प्यारी, मुक्ते हुँ उने कैसे निकली ? ॥४॥

माँ ने कहा—मैंने सातो भाइयों को छोड दिया। नैहर भी भुला दिया। स्वामी की सेज भी छोड़ दी। मैं तुमको ढ़ाँडने श्राई हूँ ॥६॥

जैसा कुम्हार का ग्राँवाँ सुलगता है, वैसे ही पुत्र के लिये माँ का हृदय धधक-धधक उठता है ॥७॥

किसी स्त्री को पहला ही पुत्र हुन्ना है। संसार में प्रेम के लिये उसे एक नया पदार्थ मिला है। पहले वह जानती नहीं थी कि पुत्र-प्रेम कितना प्रवल होता है। स्त्री के हृद्य में पुराने न्त्रोर नये प्रेम-पान्नों का जब संघर्ष जारी हुन्ना है, तब उसने पुत्र-प्रेम के घीछे सब को छोड़ दिया। सचमुच, पुत्र के लिये माँ का प्रेम न्न्रगाध होता है।

#### [ 80 ]

राजा दसरथ के पिछवरवाँ अतर भल गमकइ हो।
अरे अतर क वास सुवास कौशिल्या रानी के राम भये॥१॥
घर में से निकलीं केकैया रानी सुनहु सुमित्रा रानी हो।
बहिनी आव चिल बड़े दरवार दोहूँस फेरि आई॥२॥
आँगना बटोरित चेरिया त अवरी लऊँडिआ हो।
आवेलीं केकैया सुमित्रा त राम जिन देखावहु हो॥३॥
आँगना बटोरित चेरिआ त अवरी लऊँडिआ हो।
चेरिआ मारि बिछाव सुखपिल बईठैं रानी केकय॥४॥
हम निहं बैठव कौशिल्या रानी हम निहं बैठव।
तिन एक राम क देखव घरे हम जाइव॥४॥

का हम राम देखाई त का राम सुन्दर अरे छिठित्रा बरिहत्रा के आया त राम देखी जाया।।६॥ ई मती जानहु कौशिल्या रानी का राम सुन्दर। इहै राम लंका फुँकैहै अयोध्या बसैहैं॥७॥

राजा दशरथ के पिछवाड़े इत्र खूब महक रहा है। इत्र की सुगन्ध बड़ी मीठी है। जान पड़ता है, कौशल्या के राम हुये हैं ॥१॥

घर में से कैंकेयी रानी निकलीं और सुमित्रा से बोलीं—हे बहन! श्रास्रो चलें, बडे दरबार की हाजिरी दे स्रावें ॥२॥

त्राँगन बटोरती हुई दासी ने कहा—कैंकेयी और सुमित्रा आ रही हैं, इन्हें राम को न दिखाओ ॥३॥

श्राँगन बटोरती हुई दासियो से कौशल्या ने कहा—जल्दी से सुखपाल भाड़ कर बिछा दो, जिस पर रानी कैकेयी बैटेंगी ॥४॥

कैकेयी ने कहा—हे रानी कौशस्या ! हम बैठेंगी नही। हम एक बार राम को देखकर घर जायँगी ॥४॥

कौशल्या ने कहा—राम को क्या दिखाऊँ ? क्या राम सुन्दर हैं ? इंटी या बरही को त्राइयेगा तो राम को देख लीजियेगा ॥६॥

केंक्रेयी ने कहा — हे कौशल्या रानी! यह मत सममना कि राम सुन्दर नहीं हैं। यही राम लंका फुकायेंगे और श्रयोध्या बसायेंगे॥७॥

गीत की पाँचवी छुठी पंक्तियों से मालूम होता है कि घर में रागद्वेष फैलाने में नौकरानियों का कितना हाथ होता है। अन्तिम पंक्तियों
में रूप की अपेचा गुण की महिमा अधिक बताई गई है। हिन्दू-समाज का सदा से यही ध्येय रहा है। तभी इस समाज में विश्वविजयी
वीर पैदा होते थे।

# [ 8= ]

ससुरु दुत्रारवा जॅम्हिरित्रा तो लहर लहर करें, मँहर मँहर करें।
मोरे साहव श्रंगनवाँ रस चूवइ जचा रानी भीजें।।१।।
दुत्रारवा से श्राये बीरन भैया छुरिया पहांटें कटरिया पहांटें।
सारे कटबौं मैं रुखवा जम्हिरिश्रा बहिन मोरी भीजें।।२।।
श्रोबरी से बोलीं जचा रानी नैना कजर दिहे सिरहा सिंदुर दिहे,
मुंह मा ताम्बूल लिहे, कोरवा होरिल लिहे हो।
भैया ससुरे लगाई जम्हिरिश्रा जम्हिरिश्रा जनिकाटेउ।।३।।

मेरे ससुर के द्वार पर जम्हीरी नीबू का वृत्त लहलहा रहा है; महक रहा है। उससे श्राँगन में रस टपका करता है, जिससे जच्चा रानी भीगती हैं॥ १॥

बाहर से भाई त्राया। वह छुरी तेज करने लगा, कटारी तेज करने लगा त्रौर कहने लगा—में इस नीवृ साले को काट डालूँगा। मेरी बहन भीगती है ॥२॥

कोडरी से जच्चा रानी निकलीं, जो ब्राँखों से काजल दिये हुये हैं, िनर पर सिंदूर लगाये हैं, मुँह मे पान लिये हुये हैं ब्रौर गोद मे बालक लिये हुये हैं। उन्होंने कहा—हे भाई! इस नीबू को मेरे ससुरजी ने लगाया था, इसे मत काटो ॥ ३॥

मालूम होता है, ससुर का देहान्त हो चुका है। उनके हाथ का लगाया हुआ जम्हीरी नीवू का दरष्त उनके स्मृति-चिन्ह-स्वरूप मीजूद है। ससुर के हाथ की चीज़ है, इस ख्याल से बहू को उस पर कितना प्यार है, कितनी मैंमता है, यह गीत से स्पष्ट है। पुरुषों की अपेचा स्त्रियाँ स्मृति को रचा कहीं अधिक करती हैं।

#### [ 38 ]

काहेक चनना उतारेच कपुरा भरायउ।
रानी केहिं देखि चढ़िलंड श्रॅटरिया काहे देखि मुरिमिड ॥१॥
होरिला के चनना उतारेन कपुरा भरायन।
राजा तुम्हें देखि चढ़िलंड श्रॅटरिया सवित देखि मुरिमिड ॥२॥
रानी तुम तो रेंड के कॅंड़िरिया फट्ट सेती टुटबिड।
रानी हम तो बाँस के कड़िनया नवाये नाहीं टुटबें॥३॥
पित ने पूछा—किसका चन्दन उतार कर कपूरा भराया ? किसे देख
कर तुम श्रटा पर चढी श्रीर किसे देखकर कुम्हला गई ?॥ ९॥

स्त्री ने कहा—बच्चे का चंदन उतार कर कपूर भराया। हे मेरे राजा! तुमको देखकर ब्रटा पर चढी ब्रौर सौत को देखकर मुरका गई॥ २॥

पित ने कहा—हे रानी ! तुम्हारा स्वभाव तो रेंड़ के कोमल डंठल की तरह है कि जरा सा धका लगा और खट से टूट गया। पर मेरा स्व-भाव बाँस की पतली टहनी की तरह है, जो अुक सकता है, पर टूटता नहीं ॥ ३ ॥

पित ने दो स्वभावों की कैसी सुन्दर तुलना की है। पित ने स्त्री को उपदेश किया है कि स्वभाव सहनशील होना चाहिये।

४०

चनना कटाइउँ पलँगा विनाइउँ।
मचवन ईंगुर चराइउँ रेशम त्रोरदावनि॥१॥
तेहि पर सुतै कवन रामा कोरवाँ कवन देई।
चेरिया तो बेनियाँ डोलावै नींद भिल त्रावइ॥२॥
छपटि क सुतै मोर साहब तुम सिर साहब हो।

मोरे बारे ललन की भँगलिया पिसनवाँ बुड़त है।। ३॥

बोलेड तौ धन बोलेड बोलेड न जानेड हो। तोरे बारे ललन की फेंगुलिया में दोहरी सित्रइहों।। ४॥ कहवाँ के दरजी बोलइहाँ तो कहँवा के सहया हो। कैसे क बन्द लगइही ललन पहिरइहीं हो।। ४।। अगरे के दरजी मँगइहों पटने के सुइया हो। रानी बत्तिस बन्द लगइहों ललन पहिरइहों।। ६।। हाथन सोने क खगउड़ा पायन पैजनियाँ। लालन खेलिहै बरोठवा वतांसो बन्द फुलिहै।। ७।। डोलइ वहै पुरवइया पवन भल हो। लालन खेलिहै बरोठवा दुनौ जन देखब हो।। = ।। चन्द्रन कटाकर पलँग बनवाया, उसके पावों में ईंगुर का रह कराया श्रीर रेशम की श्रीरदावन ( पैताने की श्रीर लगी हुई रस्सी ) लग-वाया ॥ १ ॥

उस पर ''राम मोते हैं, जिनकी गोद मे ''' देवी हैं। दासी पङ्का फल रही है।। २॥

स्त्री की गोद में शिशु है। वह कहती है—मेरे स्वामी, मेरे प्राशानाथ, मुक्त से चिपक कर सो रहे हैं। मेरे छोटे बच्चे की कुरती पसोने से तर हो रही है।। ३।।

पित ने कहा—हे मेरी प्यारी रानी ! तुमने कहा तो सही, पर कहना नही आया। मैं तुम्हारे नन्हे बच्चे के लिये दो-दो कुरते सिला दूँगा॥ ४॥

स्त्री कहती है—कहाँ का दरजी बुलाश्रोगे ? श्रीर कहाँ की सुई होगी? भँगुली में के मौ वन्त लहाँगे ? जिसे तुम मेरे लाल को पहनाश्रोगे ॥ १ ॥ पति ने कहा—श्रागरे का दरजी बुलाऊँगा, पटने की सुई मँगाऊगा। भँगली में बत्तीस बन्द लगेंगे। जिसे मैं लाल को पहनाऊंगा॥ ६ ॥

बच्चे के हाथ में सोने का कडा होगा, पैरों में पैजिनियाँ होगी। मेरे लाल बैठक में खेलेंगे और बत्तीसो बन्द लटकते रहेंगे ॥ ७॥

पूर्वा हवा चल रही है। वायु की लहरें बड़ी सुहावनी लग रही हैं। मेरे लाल बैठक मे खेलेंगे ग्रीर हम दोनो देखेंगे ॥ 🖂 ॥

पति-पत्नो को एकान्त लालसा इस गीत में चित्रित है। साथ ही किसी समय कहाँ कहाँ की क्या चीज़े प्रसिद्ध थीं, इस्पका वर्णन भी है। [ ४१ ]

जेठ तपै दिन रात तो धरती गरम भई। राजा बाहेर बॅगला छवउता दुनों जन मोइत॥१॥ रानी न हो मोरी रानी तुहीं मोरी रानी। लागत मास असाढ़ दिवन चले जडहै। रानी बाहेर बँगला छवावौं अकेले तुम सोवड ॥२॥ राजा न हो मोरे राजा तुहीं मोरे राजा। सावन भादों को रात अकेले कैसे रहवै॥३॥ रानी न हो मोरी रानी तहीं मोरी रानी। मैंके से बिरन बुलाओं नइहर चली जावो।।४॥ काहे क बिरन बुलौबे नइहर चली जाबड । राजा ! सास की करिके टहलिया उमिरि हम बितउब ।। ४ ।। जेठ रात-दिन तप रहा है। पृथ्वी गर्म हो गई हैं। हे मेर राजा ! बाहर बँगला छ्वाते, तो हम दोनो उसमें स्रोते ॥ १ ॥

पित ने कहा—है मेरी रानी ! तुम मेरी प्यारी रानी हो । मैं तो आषाड़ लगते ही दिक्लन चला जाऊँगा। कही तो तुम्हारे लियं बाहर बँगला छवा दूँ, जहाँ तुम अकेले सोना॥ २॥

स्त्री ने कहा—हे मेरे राजा ! तुम मेरे राजा हो । सावन भादो की श्रंधेरी रात मे में श्रकेले केंसे रहूँगी ? ॥ ३ ॥

पित ने कहा—हे रानी ! तुम मेरी रानी हां। नेहर से अपने भाई को बला लो श्रौर नेहर चली जाओ ॥ ४॥

स्त्री ने कहा—क्यों भाई को बुलाऊँ ? क्यों नैहर जाऊँ ? हे राजा ! मैं सास की सेवा करके ग्रपनी उम्र बिताऊँगी ॥ ४ ॥ [ ४२ ]

पुलँग जो आये विकाइ पुलँग अति सुन्दर। मोरी सासु को देउ बोलाइ पलँग उइ लैहैं होरिल मुझ्याँ सोवै ॥१॥ गरव की माती बहुरिया गरब बोल बोले। मॉगि पठावो अपने नइहर होरिलवा सोवावो॥२॥ हुँकरों न नगर के नौवा बेगि चिल स्त्रावो। नौवा हमरे मइके चले जावो पलँग लै आवो होरिल भुइँ सोवै॥३॥ सभा में बैठे "त्रमुक" रामा नौवा त्ररज करे। साहेब धेरिया के भये नँदलाल पलँग उइ मॉर्गें।।४।। कटावै पलँग बनावै। ञ्चल्हर चनन चारों पावन ईगुरु ढरावैं रेशम त्र्योरदावन॥४॥ पलँग जो ऋाई दुवारे पलँग ऋति सुन्दर। मोरी सासू को देउ बोलाइ पलग उइ देखें।।६॥ बड़ेरे बापन की धेरिया वड़े बोल बोलै। पलँग विद्यावो गज त्रोवरी होरिलवा सोवावो।।।।।

बहुत सुन्दर पर्लेंग बिकने श्राया है। मेरी सास को बुला दो। वे पर्लेंग खरीद लें। मेरा बचा ज़मीन पर सोता है॥१॥

सास ने कहा—श्रिभमान से मतवाली बहू गर्व की ही बात बोलती है। श्रपने नेहर से पलँग मैँगा न लो, जिस पर श्रपने बच्चे को सुलाश्रो ॥ २॥

बहू ने गाँव के नाई को बुलवाया और कहा—हे नाई ! तुम मेरे

मैंके जान्रो श्रीर पलँग ले त्रान्नो । मेरा बच्चा ज़मीन पर सोता है ॥३॥ बहु का पिता सभा में बैटा था । नाई ने जाकर विनय िध्या—हे स्वामी ! श्रापकी कन्या के पुत्र हुत्रा है । कन्या ने पलँग मँगाया है ॥४॥ पिता ने हरा चँदन कटाकर पलँग बनवाया । चारो पावो में ईगुर लगवाया श्रीर रेशम की श्रोरदावन लगवाकर भेजा ॥४॥

पलँग जब बहू के द्वार पर श्राया, तब बहू ने कहा--पलेंग बहुत सुन्दर है। ज़रा मेरी सासजी को बुला दो, पलँग देख लें॥६॥

सास पलेंग देखकर लिजत हुई श्रीर बोली—बड़े बाप की बेटी है, इससे बड़े बोल बोलती है। बहू ! ले जाश्री, पलेंग को श्रपनी कोठरों में बिछाश्रों श्रीर इस पर बच्चे को सुलाश्रो ॥७॥

धनी घर की कन्या छोटी हैसियत वाले घर में ब्याही गई थी। इससे सास-बहू में पटती नही थी। एक खोर अभिमान, दूसरी खोर ईर्ष्या। बात-बात में युद्ध।

[ ٤٤ ]

उँचे डगरिया के कुइयाँ सुघर एक पानी भरे हो।
घोड़वा चढ़े राजपुतवा तो बोलिया बहुत करें हो॥१॥
को है घरे मा अति दारुनि पिनयाँ क पठइस हो।
जो जेठिंहं के दुपहरिया में पिनयाँ भराइस हो॥२॥
जाकर धना तुम सुन्द्रि सो प्रभु कहाँ गये हो।
जो जेठिंहं के दुपहरिया में पिनयाँ भराइन हो॥३॥
जेठिंहं के दुपहरिया में पिनयाँ भराइन हो॥३॥
पेसन धना जो पाइत परम सुख पाइत हो॥४॥
अस रजपुतवा जो पाइत चाकर हम राखित हो।
अपने प्रभुजी के पायं के पनहिया तो तो हमे ढोव।इत हो॥४॥
रास्ते मे ऊँचाई पर एक कुँवा है। एक सुन्दरी स्त्री पानी भर रही

है। घोडे पर चढा हुश्रा एक राजपूत वहाँ श्राया। बोली-ठोली में वह बहुत निपुरा है ॥१॥

राजपूत ने कहा—हे सुन्दरी ! तुम्हारे घर में ऐसे कठिन हृदय-वाली कौन हैं ? जिसने, तुमको इस जेठ की दुपहरी में पानी भरने भेजा है ॥२॥

तुम जिसको ऐसी सुन्दरी स्त्री हो, बह तुम्हारा स्वामी क्या कहीं परदेश गया हुआ है ? जो तुमको जेठ की दुपहरी में पानी भरना पडता है ? ॥३॥

त्राहा ! ऐसी सुन्दरी स्त्री यदि मैं पाता तो मैं बहुत ही सुख पाता। उसे मैं त्रांखो में ब्रिपा रखता श्रीर हृदय मे चुरा रखता ॥४॥

पितवता स्त्री राजपूत की इस बात से नाराज़ हाकर कहती है — तुम्हारे जैसा राजपूत को मैं पाती तो उसे नौकर रखती श्रीर श्रपने प्रभु के पाँव की जूती उससे ढोवाती ॥१॥

# [ 88 ]

जीने देश हिंगिया न मँहके न जिरिया सुवासित।
तीने देश चलेहे कवन रामा छुरिया बेसाहै कटरिया बेसाहै॥१॥
अपना का बेसहें त छुरिया होरिल क कटरिया।
अपने नाजी का बेसहें कंगनवाँ तो बड़ेरे जुगुति सेती॥२॥
कँगना पहिरि धन बैठीं त अपने ओसरवा माँ रे।
येहो लहुरी ननद हाँके बेनिया कँगनवाँ भीजी लेबे हो,
जी तोरे भौजी होइहें होरिलवा कँगनवाँ हम लेबे हो॥३॥
चूमों में ननदी क ओंठवा चउर अस दंतवा।
ननदी जी मोरे होइहे होरिलवा कँगन हम देबे,
ननदी कँगना के जोट पछेलवा दुनौ हम देबे॥४॥

नहाय धोय ननदी ठाढ़ि भई देवता मनावें लागीं। देवता देहु भौजी का पूत कँगना हम पाई।।४।। सुरजा मनवहीं न पाइनि होरिला जनम लीन। लट खोले नाचै ननदिया कँगनवाँ भौजी लेबै रे॥६॥ न तोर भैया गढ़ावा न बाबा रौरे मोल लीन। ननदी ई मोरे नैहरके कँगना कँगन हम ना देवे रे॥७॥ होउ उपत्तर केर धेरिया सपत्तर कैसे होबौरी। भौजी जीन बोल बोलिव श्रोसरवाँ उहै बोल राखौ।। पा मारव सात गड़हरी गले दुइ थप्पड़ रे। भौजी कँगना के जोट पछेलवा दुनौ हम लेबे।। ६।। हाथ से काढ़ै कँगनवाँ फ़ुफ़ुनियाँ चुरावें रे। ननदी खर बारि करड उजेर कॅंगनवाँ मोर हेराय गये रे ।।१०।। दुअरवा से आये ससुर राजा गर्राज घुमड़ि बोलें। बहुऋरि दे डारी धिया का क गनवाँ बिटियवा परदेसिनि ॥११॥ दुअरवा से आये साहेब मोरे गरजि घुमड़ि बोलैं। दे डारो बहिन का कँगनवाँ बहिन मोर दृखित होइहै रे ॥१२॥ सभवा से आये देवर राजा साँसि दपटि बोलैं। भौजी देसवा निकरि हम जावे बहिनिया के कारन, भौजी बेचबों में ढाल तरवरिया बहिनि क मनैबों।।१३॥ पुरुनी से काढे कँगनवाँ अगनवाँ ले बहावे रे। अरी पहिरौ सतभतरौ नर्नाद्या सौति मोरि होवौरे ॥१४॥ पहिरि स्रोढ़ि ननदी ठाढ़ि भईं सुरजा मनावे लागीं। सुरजा बाढ़े मोरे भैया क सेजरिया मैं नित उठि आवर्ड ॥१४॥ जिस देश में न हींग में सुगंध है, न जीरे में सुवास। उस देश में छुरी श्रीर कटारी खरीदने के लिये '''राम गये हैं ॥१॥

अपने लिये उन्होंने छूरी खरीदी और अपने पुत्र के लिये कटारी। तथा अपनी प्राणेश्वरी के लिये खूब जांच बूसकर कंगन खरीदा ॥२॥

कंगन पहनकर स्त्री श्रपने श्रोसारे में बैठी। उसकी छोटी ननद् बेनिया (वेण = बांस। बांस की बनी हुई पंखी) हुला रही थी। उसने कहा—भौजी! तुम्हारे पुत्र होगा तो यह कंगन मैं लूँगी॥३॥

स्त्री ने कहा—मेरी प्यारी ननद ! मैं तुम्हारे श्रोठ चूमती हूँ। तुम्हारे चावल ऐसे नन्हे-नन्हे दाँत चूमती हूँ। यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं तुमको यह कंगन दे दूँगी। यही नहीं, मैं कंगन का जोड़ पछेला भी दे दूँगी॥॥

ननद नहा-धोकर खडी हुई श्रौर देवता मनाने लगी—हे देवता ! मेरी भौजी को पुत्र दो, जिससे मैं कंगन पाऊँ ॥२॥

श्रभी सूर्य को मना भी न पाई थी कि पुत्र का जन्म हुश्रा। ननद लट खोलकर नाचने लगी कि हे भौजी ! मैं कंगन लूँगी ॥६॥

स्त्री ने कहा—यह कंगन न तेरे भाई ने गड़ाया है, न तेरे बाबा ने इसे खरीदा है। इसे तो में अपने नैहर से ले आई हूँ। मैं कंगन नहीं दूँगी ॥७॥

ननद ने कहा—तुम कुपात्र की कन्या हो, सुपात्र कैसे हा सकती हो ? भौजी ! तुमने श्रोसारे में जो वाटा किया था, उसे पूरा करो ॥=॥

में तुमको सात लात लगाऊंगी श्रोर दो थप्पइ मारकर कंगन छीन लूँगी श्रोर पछेला भी ले लुँगी ॥६॥

स्त्री ने हाथ से कंगन निकालकर नीवी मे चुरा लिया श्रीर कहा— हे ननद ! फूस जलाकर जरा उजाला कर । कंगन कहीं खो गया ॥१०॥

बाहर से ससुर राजा श्राये श्रीर गरजकर बोले—हे बहू ! कंगन दे डालो । बेटी परदेशिन है ॥११॥ बाहर से स्वामी श्राये श्रीर द्पटकर बोले—मेरी बहन को कंगन दे डालो। नहीं तो वह दुःखी होगी ॥१२॥

सभा में से देवर राजा घुडककर बोले—भौजी ! तुम कंगन न दोगी तो में बहन के लिये विदेश चला जाऊंगा। श्रपनी ढाल-तलवार बेंचकर बहन को कंगन लाकर दूँगा श्रीर उसे मनाऊंगा !!१३॥

स्त्री ने इतनी कहा-सुनी के बाद नीवी से कंगन निकाला और ननद के आगे आँगन मे फेंककर कहा—ले सात भतारवाली ! पहनकर मेरी स्रोत बन ॥१४॥

ननद कंगन पहनकर खडी हुई और सूर्य देव से कहने लगी—हे सूर्य भगवान् ! मेरे भाई की सेज बढे, जिससे में हमेशा त्राती रहूं ॥१२॥

यह गीत उस समय का है, जब हिन्दुओं में छुरी-कटारी बांधने का शौक था, और लोग दूर-दूर जाकर छूरी-कटारी खरीद लाया करते थे।

इस गीत में ननद-भौजाई के चोचले हैं। पुत्र-जन्म पर ननद को गहने श्रादि चीज़े मिलती हैं। वह खुशामद करके, कभी-कभी रूठकर श्रीर लड़-भगडकर भी चीजें लिया करती है। पर उसको लडाई के मूल मे प्रेम का श्रथाह समुद्र भी होता है। जैसा इस गीत में ननद ने कहा है—

मारब सात गडहरी गले दुई थप्पड़।
कँगना के जोट पछेलवा दुनों हम लेबड़ ॥
ऐसा वाक्य निधड़क होकर वहीं कह सकता है, जिसमें पूर्ण प्रेम हो।
ननद-भौजाई में हंसी मज़ाक करने का भी रिश्ता है। भौजाई ने
कंगन देते समय मज़ाक किया भी है।

यह गीत किसी ननद का बनाया हुआ है । इसमें भौजाई को शर्मिंदा किया गया है। ननद के लालच की तो हद होती ही नहीं। भौजाई को श्रपना घर भी तो देखना पड़ता है। इसी से उसे कंजूस कहा गया है।

सबसे मार्मिक श्रौर करुगापूर्ण शब्द इस गीत में 'बिटियवा परदेसिनि' है।

# [ 🗓 [

गहिरी जमुनवा के तिरवाँ चनन गछ रुखवा हो। तिन डिरया परे हैं हिंडोलवा मुलिह रानी रुछमिनि हो।। १।। मुलितह मुलित अबेर भा है औरो देर भा है हो। भोरा टुटला मोतिन केर हार जमुन जल भीतर हो।। २।। धावउ बिहिन चकैया तूँ हाली बेिग आवउ हो। चकई! चुनि लेव मोतिन क हार जमुन जल भीतर हो।। ३।। अगिया लगाओं तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो। बिहिनी! सँभव से चकवा हेरान दूँ दृत निह पावउँ हो।। ४।।

गहरी नदी जमना के किनारे चन्दन का एक घना वृत्त है। उसकी डाल पर हिंडोला पडा है। उस पर रानी रुक्मिग्गी फूल रही है॥ १॥

सूलते-मूलते बहुत देर हो गई। यकायक उनका मोती का हार टूट गया श्रीर मोती युमुना के जल में जा गिरे ॥ २ ॥

रुक्मिणी ने चकई से कहा—हे चकई बहन ! जल्दी दौडकर आस्रो, स्रोर मेरे हार के मोती यमुना के भीतर से चुनकर निकाल दो ॥ ३ ॥

चकई स्वयं चकवा के वियोग मे व्याकुल हो रही थी। उसने कहा— तुम्हारे हार में श्राग लगे, मोती पर बच्च गिरे। साँक से ही मेरा चकवा कहीं खो गया है। मैं ढ़ाँद रही हुँ श्रोर पाती नहीं हुँ॥ ४॥

प्रियमम की खोज से बढ़कर संसार में श्रीर ज़रूरी काम क्या है ?

[ ४६ ]
श्रांगने में फिरिह जचा रानी हथवाँ गोवर लिहे।
सासु कौन महल मोहिं देही तवन घर लीपव हो ॥१॥
मैया तो बोल न पावें की ननद उठि बोल।
श्रम्मा यहि हरजोतवा की बिटिया दिही घर भुसउल॥२॥
दूर से श्राए सिर साहेब हड़िप तड़िप बोलें।
बहिनी बड़े रे साहेब की विटियवा देहु घर श्रोबिर ॥३॥
होत भोर पह फाटत होरिला जनम भए।
बाज लागी श्रमँद बधैया उठन लागे सोहर॥४॥
बाहेर बाज बधैया भीतर उठें सोहर।
लट खोले फगड़े ननिद्या कँगन भौजी लेवे॥४॥
केतनौ ननदी तु नाचौ जियरा नहीं हुलसै।
ननदी समुमो श्रापन बोल दिहेउ घर भुसउल॥६॥
हाथ में गोबर लिये जचा रानी वूम रही हैं। हे सास! मुक्त कौन

हाथ म गांबर लियं जचा राना वूम रही है। है सास ! मुक्त कॉन सा घर दोगी ? बता दो, तो मैं उने लीप लूँ॥ १॥

सास बोलने भो न पाई थो कि ननद ने उठकर कहा—माँ! इस किसान की बेटी को भूसे का घर दे दो ॥ २ ॥

इतने में बाहर से स्वामी श्रा गये। बहन को बात सुनकर उन्होंने घुडककर कहा—बहन ! यह वड़े घर की कन्या है, इसे ख़ास घर हो॥ ३॥

पौ फटते ही पुत्र का जन्म हुआ। त्रानन्द की बधाई बजने लगी स्रोर सोहर गाया जाने लगा॥ ४॥

बाहर बधाई बज रही है, भीतर सोहर हो रहा है। ननद लट खोलकर मगड़ रही है कि हे भौजी ! मैं कंगन लूँगी ॥ ४ ॥

भौजाई ने कहा-हे ननद ! तुम कितना ही नाची, पर मेरे मन

में उत्साह नहीं हो रहा हैं। तुम अपनी बोली को याद करो, जो तुमने कहा था कि भूसे का घर दे दो॥ ६॥

ननद-भौजाई में मेल बहुत कम देखने में त्राता है। कहीं-कहीं तो सास-बहू मे वैमनस्य करा देने में ननद ही कारण होती है।

काहे रे अमवा हरिअर ना जानों कौने गुना। ललना ना जानों मिलया के सींचे त ना जानों खेत गुना।। १।। ना यह मिलया के सींचे ना यह खेत गुना। ललना रिमिकि फिमिकि दैवा बरिसे त उनही बूँद गुना।। २।। होरिल तौ वड़ सुन्दर ना जानों कौने गुना। है हो ना जानों ऋम्मा के सँचारे त ना जानों कोखी गुना॥ ३ ॥ ना यह अम्मा के सँवारे तौ ना यह कोखी गुना। ललना मोर पिया तप ब्रत कीन त उनहीं के धरम गुना ॥ ४॥ बारह बरिस बन सेवलें त गुरू घर से अवलें हो। ललना तब घर बबुत्रा जनमलें सोहर अब सूनव हो।। १।। मचियहिं बैठी है सासु त बहुऋा से पूँछइँ हो। बहुआ कवन कवन फल खायू होरिल बड़ सुन्दर हो।। ६।। फल तो खायूँ नौरँगिया त आम छोहारी हो। सासू नरियर दाख बदाम नाहीं रे जानौ वहि गुन हो ॥ ७॥ सभवहिं बैठे है ससरु त बहुद्या से पूंछ इँ हो। बहुत्र्या कवन कवन तप कीहिउ होरिल बड़ सुन्दर हो ।। 🖘 ।। सासु क बचन न टारेंडँ न ननद तुकारेंडँ हो। ससुरु कबहुँ नलाईल्कीलायउँ नाहीं रे जानी विह गन हो।। ६।। सुपेली खेलत के ननदिया त भौजी से पूँछइ हो! भौजी कवन कवन ब्रत कीहिउ होरिल बड़ सुन्द्र हो ॥ १०॥

स्वामी क मानेउँ हुकुमवा देवर क दुलारेउँ हो।
ननदा! सब कर लिहेउँ श्रमीस त ना जानों वहि रे गुना।।११॥
यह श्राम का वृत्त हरा क्यों है ? मालूम नहीं; माली के सींचने से
यह हरा है या खेत के प्रभाव से ?॥१॥

न यह माली के सींचने से हरा है, न खेत के प्रभाव से । रिमिक्स करके जो बादल बरसते हैं, उन्हीं की बूँदों के प्रभाव से यह हरा है ॥२॥

यह बालक बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर यह क्यों है ? नहीं जानता इसकी माँ ने इसको ऐसा सुन्दर सँवार रक्खा है ? या उसकी कोख का ऐसा प्रभाव ही है ? ॥३॥

नहीं, नहीं; न तो यह माँ के सँवारने से इतना सुन्दर हे श्रोर न कोख का ही प्रभाव है। मेरे पित ने बहुत तप-ब्रत किया था। उन्हीं के धर्म के प्रभाव से यह इतना सुन्दर है।।थ।।

हे सखी ! मेरे पित बारह वर्ष तक बत में गुरु के घर में रहकर विद्या पढते रहे। फिर घर आये। तब इस बालक का जन्म हुआ। अब सोहर सुन्ँगी ॥१॥

मिचये पर बैठकर सास बहू से पूछती हैं—बहू ! तुम ने क्या-क्या फल खाया जो तुम्हारा पुत्र इतना सुन्दर है १ ॥६॥

बहू ने कहा—मैंने नारंगी, श्राम, छोहारा, नारियल, दाख श्रीर बादाम खाया था। शायद इन्ही के प्रभाव मे बालक सुन्दर हुश्रा हो।।।।।

सभा में बैठे हुये ससुर बहू से पूछते हैं—हे बहू ! तुमने कौन सा तप किया है जो तुम्हारा बचा बड़ा सुन्दर है ? ॥ ॥

बहू ने कहा—हे ससुरजी ! मैने कभी सासजी की बात नहीं टाली। न ननद का तिरस्कार किया। न कभी इधर की बात उधर लगाई। शायद इसी के गुण से बचा इतना सुन्दर हुआ हो।।१।। सुपेली (छोटा) सूप खेलती हुई ननद ने पूछा—हे भौजी ! तुमने कौनसा वत किया था जिससे तुम्हारा बालक इतना सुन्दर है ? ॥१०॥

बहू ने कहा—हे ननद ' मैंने सदा स्वामी की श्राज्ञा का पालन किया। देवर को प्यार किया श्रीर सब का श्राशीर्वाद लिया। शायद इसी से मेरा बालक सुन्दर हुश्रा है ॥११॥

यह गीत क्या है, एक श्रादर्श-बहू का सुन्दर विश्व है। बालक सुन्दर क्यों हुश्रा है ? इसके लिये उसके पिता का तपोनिष्ठ श्रीर धर्मिष्ठ होना श्रावश्यक है। साथ ही उसकी माँ भी ऐसी हो, जो गृहस्थी में श्रपना कर्तन्य-पालन करती हुई, घर के सब छोटे-बड़ों को सुख देकर, उनसे श्राशीर्वाद प्राप्त करें। उत्तम चिरत्र वाले माँ-बाप का पुत्र सुन्दर क्यों न होगा ?

[ 4= ]

जेठ बैसखवा की गरमी पिसनयाँ से व्याक्कत ।
मोरे साहव बाहर बँगला छवडतेउ दुनों जन सोइत ॥ १॥
ना हम बँगला छवेंचे न हम घर रहवें हों।
मोरी रानी! हम तो जाबइ परदेस नेहर चली जावड ॥ २॥
ना मोरे माई न बाबा न मोर सग भैया हो।
स्वामी! भौजी बोलइ विप बोल करेजवा भँ सालें ॥ ३॥
सास क चरन पखरवें ननद क दुलरवइ।
साहब! देवरा के घोतिया पछरबइ यहीं हम रहवें ॥ ४॥
एतना वचन जब सुने घोड़े से उतर पड़े।
मोरी रानी हरियर वँसवा कटइवै त बँगला छवइवें ॥ ४॥
छरहर बँसवा कटायेन बँगला छवायेन हो।
मोरी रानी सीतज बहै बयरिया सोड सुख नींदर ॥ ६॥
वैसाख-जेठ को गरमी मे मैं पसीने से व्याकुल हो जाती हूँ। हे मेरे

स्वामी ! बाहर एक बँगला छ्वा दो तो उसमें हम दोनों सोयें ॥१॥ स्वामी ने कहा—न हम बँगला छ्वायेंगे, न हम घर रहेंगे। हे मेरी रानी! मैं तो परदेश जाऊँगा। तम नैहर चली जाश्रो ॥२॥

स्त्री ने कहा—न मेरी माँ है, न मेरे बाप है, न मेरा कोई सगा भाई है। चचेरे भाई की स्त्री ऐसी कड़ी बात बोलती है जो विष की तरह मेरे कखेजे मे सालती है ॥३॥

मै यहीं रहूँगी। सास के पैर घोऊँगी। ननद को प्यार करूँगी। देवर की घोती घोऊँगी। मैं यही रहूँगी॥४॥

स्त्री की यह सहद्वयना से भरी हुई वाणी सुनते ही पित घोडे से उत्तर पडा। उसने प्रेम से गद्गद होकर कहा—मेरी रानी! मैं हरे-हरे बाँस कटाकर बंगला छवा दूँगा ॥४॥

पित ने लम्बे श्रीर सीधे बाँस कटवा कर बँगला छवा दिया श्रीर स्त्री से कहा—हे रानी ! टंडी-टंडी हवा चल रही है। जाश्रो, बँगले मे सुख की नींद सोश्रो ॥६॥

#### [ 3% ]

चैतहि के तिथि नवसी त नौबित बाजई हो। बाज दसरथ राज दुवार कोशिल्या रानी मंदिर हो।। १॥ मिलहु न सिख्या सहेलिर मिलि जुलि आवहु हो। जहाँ राजा के जनमे है राम किरय नेवछाबिर हो॥ २॥ केउ नावे बाज्बन्द केउ कजरावट हो। केउ नावे दिखनवा के चीर करिह नेवछाबिर हो॥ ३॥ भितरा से निकसीं कोशिल्या अंगनविह ठाढ़ी भई हो। रानी घइ घइ हिरदे लगावे करे नेवछाबिर हो॥ ४॥ राम के मथवा चननवा बहुत निक लागे हो। राम नयन रतनारे कजर भल सोहै। दीन्हों रिच रिच फूत्रा सुभद्रा तउ पतरी अंगुरियन ॥ ४॥ राम के मथवा लुटुरिया बहुत निक लागे हो। जैसे फूलन के बिच बिच किलयाँ बहुत निक लागे ॥ ६॥ राम के गोड़वाँ घुँघुरुवा बहुत निक लागें हो। नान्हे गोड़वन चलत बकेंया देखत राजा दसरथ॥ ७॥ चैत की नवमी है। राजा दशरथ के राज-द्वार पर श्रीर रानी कौशल्या के महल में नौबत बज रही है॥ १॥

हे सिखयो ! मिल-जुल कर त्रात्रो । चलो, राजा दशरथ के राम जन्मे हैं, चलकर उनकी न्योद्धावर करें ॥२॥

कोई बाजूबन्द न्योद्धावर कर रही है। कोई कजरौटा श्रीर कोई इचिए का चीर न्योद्धावर कर रही है॥३॥

कौशक्या भीतर से निकलीं श्रौर श्राँगन में खडी हुई। रानी न्योञ्जावर करनेवालियों को बड़े प्रेम से हृदय से लगा रही हैं ॥४॥

राम के माथे पर चन्दन बहुत श्रच्छा लग रहा है। राम के रतनारे नेत्रों में काजल बहुत सुन्दर लगता है। फ़ूफी सुभद्रा ने श्रपनी पतली उँगलियों से खूब बना-बनाकर काजल दिया है ॥४॥

राम के माथे पर घुँघुराले बाल बहुत सुन्दर लगते हैं। जैसे फूलो के बीच में कलियाँ बहुत श्रम्ब्ज्ञी लगती है ॥६॥

राम के पैर में बुँघरू बहुत अच्छे लगते हैं। राम नन्हें पैरो से सकैयाँ चल रहे हैं। राजा दशरथ देख रहे हैं॥७॥

कैसा स्वाभाविक वर्णन है। इस गीत में श्राँखों में काजल लगाने की कला का जिक है। राम की फुफी यद्यपि सुभदा नहीं थीं, पर गीतों में राम श्रीर कृष्ण का सारा परिवार एक कर लिया गया है। सुभदा के लिये गीत में कहा गया है कि उन्होंने श्रपनी पतली उंगली से राम की श्रांखों में बहुत सुन्दर काजल लगाया था। श्राजकल की स्त्रियों में इस कता का हास होता जा रहा है। श्रव तो स्त्रियाँ भूत-प्रेत श्रीर नज़र-टोने ही के दर से श्रपने बच्चों की श्राँखों में काजल लगाती हैं,बल्कि लीपती हैं। पर वे स्वयं श्रपनी श्राँखों में भी श्रच्छी तरह रच-रचकर काजल लगावें तो उनका सौन्दर्य श्रीर श्रधिक मनोमोहक हो सकता है।

### [ ६o ]

कौने बन उपज सुपरिया कौने बन निरयर हो।
चेरिया कौने बन फुलली कुसुमियाँ में चुनरी रंगेंब हो॥१॥
जेठ बन उपजी सुपरिया ससुर बन निरयर हो।
सैय्याँ बन फुलली कुसुमियाँ तो चुनरी रँगावड हो॥२॥
एक तो अंगवा के पानरि दुसरे गरम सेनी हो।
पहिरे कुसुम रंग सारी तो बेदना बेआ कुल हो॥३॥
सासु मोरी बेनियाँ डोलावै ननद मुख चूमे हो।
भौजी छिन एक बेदना निवारो होरिल तुमने होइहै,
सोहर अविह सुनविड हो॥४॥

तौ का बिख बोलिउ ननिदया जहर बिख लागै हो।
ननिदा सरग नियर भुइयाँ दूरि होरिल कहाँ हो इहें हो ॥ ४॥
श्रापन मैया जे होतीं बेदन हिर लेतीं हो।
हिरिजी के मैया निरवेदनी त होरिल होरिल करें
सोहर सोहर करें हो॥ ६॥

किस बन में सुपारी पैदा होती है ? किस बन में नारियल ? और हे दासी ! किस बन में कुसुम फूलता है ? मैं चूनरी रँगाऊँगी ॥१॥

दासी कहती है—जेठ के बन में सुपारी पैदा होती हैं, श्रीर ससुर के बन में नारियल। तुम्हारे स्वामी के बन में कुसुम फूला है। तुम चूनरी रँगा लो ॥२॥ स्त्री एक तो शरीर से पतली, दूसरे गर्भ । वह कुसुम्मी रंग की साड़ी पहनकर प्रसव-पीड़ा से विकल है ॥३॥

मेरी सास बेनिया डुला रही हैं। ननद मुँह चूम रही है। ननद कहती है—भौजी! जरा धीरज धरो। तुम्हारे पुत्र होगा, श्रभी तुम सोहर मुनोगी॥४॥

स्त्री कहती है—हे ननद ! क्या विष बोलती हो ? तुम्हारी बात मुक्ते ज़हर सी लग रही है। हे ननद ! मुक्ते स्वर्ग समीप श्रीर धरती दूर दिखाई पड़ रही है। बच्चा कहाँ होगा ? ॥१॥

हा ! श्राज जो मेरी माँ यहाँ होतीं तो पीडा हर लेतीं। मेरे स्वामी की माँ वेदना नहीं जानतीं। उनको तो बस पुत्र-पुत्र श्रीर सोहर-सोहर की रट लगी है ॥६॥

स्वाभाविक वर्णन।

[ ६१ ]

पिया मोर चललें नोकरिया त बड़े रे गरब से।
हथवा चम्पे केर छड़िया त माथे पर चन्दन॥१॥
पियवा न होड मोर पियवा तुहीं सिर साहव।
मोर पियवा जब हम गरुए गरभ से तू चललेव नोकरिया॥२॥
धनिया न होड मोरी धनिया तुहीं ठकुराइन।
धनिया काहे तोर बदन मलीन कहें मन धूमिल॥३॥
पियवा न होड मोरे पियवा तुहीं सिर साहेव।
मोरे राजा छिन एक बेनिया डोलडतेड नींद भिर सोइत॥४॥
श्रोरी के पानी बड़ेरिया कैसे धन जैहै।
मोरी रानी हम कैन बेनिया डोलैंबे तु नींद भिर सोइहो॥४॥
सुरजा उवत पह फाटत होरिलवा जनम लिहिन

बबुवा जनम लिहिन।

मोरे साहब बाजे लागी अनँद वधेया उठन लागे सोहर।
सतरंग बाजे सहनैया दुआरे मोरे नौवति।।६॥
हँकरौ नगरा के सोनरा हाली बेगि आओ।
मोरे सोनरा तू सोने रूपे गढ़ौ बेनियवा त धनिया मनावों॥०॥
हँकरौ नगरा के बरई त हाली बेगि आओ।
असे मोरे बरई तू सौ सिठ बिरवा लगावो तौ धनिया
मनावों॥ ५॥

एक हाथे लिहिनि बेनियवा दुसरे हाथे विरवा। मोरी रानी अब इम बेनियाँ डोलैबे नींद भरि सोवौ॥६॥ बेनिया तो हाँको अपनी मैया त सग पितियनिया। मोरे राजा हपरे तो भये नन्द्रलाल त हम तौ जुड़ानेन॥१०॥

बड़े घमंड से मेरे स्वामी नौकरी के लिये चले। उनके हाथ मे चम्पा की छड़ी थी ख्रौर माथे पर चन्दन सुशोभित था ॥५॥

स्त्री कहती है—हे मेरे श्रियतम ! तुम्ही मेरे प्राणाधार हो । तुम्हीं मेरे मालिक हो । जब मुक्ते गर्भ का भार है, तब तुम नौकरी को जा रहे हो ? ॥२॥

पित कहता है—हे मेरी प्राणेश्वरी ! तुम मेरी रानी हो । हे धन ! तुम्हारा मुख मिलन क्यों है ? श्रीर तुम्हारा मन धूमिल क्यो है ? ॥३॥

स्त्री कहती है—हे मेरे नाथ ! तुम एक चर्ण पंखा हाँकते, तो में नींद भर सो खेती ॥४॥

पित कहता है —हे धन ! कही खोलती का पानी बड़ेरी जाता है ? मेरी रानी ! मैं पंखा हांकूँ खोर तुम नींद भर सोखो ? यह उड़टी बात कैसे हो सकती है ? ॥१॥

सबेरा होते ही बच्चा पैदा हुन्ना। श्रानन्द की बधाई बजने लगी

मंसार का दुःख दूर करे, उसे थानंदित करे, तभी उसका जन्म सफल है। कैसी उच्च भावना है! कुँवाँ खुदाना, तालाब खुदाना थीर बाग़ लगाना, गाँवो में ये तीन काम पुण्य के गिने जाते हैं। गीत से यह प्रमाणित होता है कि प्र्वकाल में लोग बाग़ अपने लिये नहीं, बल्कि राद्दी-बटोही के थाराम के लिये लगाते थे। थाजकल बाग का फल बेंच लेना एक साधारण बात नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का काम समका जा रहा है। पर किसी समय फल थीर दूध का बेंचना इस देश में पाप समका जाता था। फल और दूध ही नहीं, पहले शिचा, श्रीषधि और न्याय भी मुफ्त मिलता था। समय का फेर है, अब सब के दाम देने पहते हैं।

# [ ६४ ]

मोरे पिछवरवाँ जिम्हिरिया त लहर लहर करें।
उनके महर महर श्रावे वास जिम्हिरिया सुहावन।।१।।
कटवूँ में बिरिछ जिम्हिरिया त पलगा सलेंबूँ।
सेइ पलँग हम सोइवे सलोनी धन कोरवाँ।
जेकर कमल फुले दुनो नैन बहुत निक लागे।।२।।
सेजिया से कठिल तिरियवा जमुन तट ठाड़ी भई।
केवटा हालि बेगि नझ्या लेंड श्रावह त परवा उतारहु।।३।।
जौ में नझ्या लेंके श्रावचं नेवरिया लेंके श्रावचं।
तिरिया का उतरौनी मोहिं देइही त परवा उतारौं।।४।।
देवूँ में हाथ की मुद्रिया श्रो गर के तिलरिया।
केवटा श्रो गज मोतिन क हार त परवा उतारौं।।४।।
श्राया लगावचं तोरी मुँदरी बजर परे तिलरी।
तिरिया श्राजु रैन विस लेतिउ त परवा उतारौं।।६।।

चाँद सुरज अस पियवा में सोवत छोड़े हैं।
केवटा के तोर मित हिर लीन्ह पाप मन व्यापेड ॥ ७॥
लहँगा के बाँधिन मुरायठ ओढ़ नी क पिछौरा।
तिरिया उतिर गई हैं पार कंवट हाथ मीं जै॥ ८॥
जाते की दइयाँ अकेलिन लौटत विरन सँग।
केवटा खलवा कढ़ाय भूसा भरते उंजीन मुख भाखेड ॥ ६॥
मेरे पिछ्ठवाडे जम्हीरी नीवृ का वृत्त लहालहा रहा है। उसमें से बड़ी
मनोहर सुर्ध आया करती है। जम्हीरी बड़ा सुन्दर लगता है॥ ९॥

पित कहता है—में उस नीबू को कटवाकर पत्ताँग वनाऊँगा। उस पत्ताँग पर मै श्रपनी मुन्दरी स्त्री के साथ सोऊँगा, िसके दोनो नेत्र प्रफुल्तित कमल की तरह सुन्दर हैं श्रीर बहुत प्यारे लगते हैं॥२॥

किसी कारण से स्त्री चौर पुरुष में विवाद हो गया। संभवतः नीवू के काटने में राय नहीं मिली। इसलिये रूठकर स्त्री जमना के किनारे गई चौर उसने मल्लाह को कहा—जल्दी चाच्चो, चौर मुभे पार उतारो॥३॥

मल्लाह ने कहा—में नाव लेकर आर्क और पार उतारू, तो मुक्ते उतराई क्या दोगी ? ॥४॥

स्त्री ने कहा—में हाथ की श्रंगूठी दे दूँगी। गले की तिलड़ी दे दूँगी। श्रोर यदि इतने पर भी तू संतुष्ट न होगा तो गजमुक्ताश्रों का हार दं दूंगी॥१॥

मल्लाह ने कहा—तुम्हारी श्रंगूठी में श्राग लगे। तिलड़ी पर बझ गिरे। हे स्त्री ! यदि तुम श्राज की रात मेरे यहाँ बस जाश्रो, तो मैं पार उतार दूं॥६॥

स्त्री ने कहा-चाँद श्रीर सूर्य की तरह सुन्दर पित को तो मैं सोता

ह्योड़ स्त्राई हूँ। केवट ! तेरी श्रक्त किसने हर ली ? तेरे मन में पाप समा गया है क्या ? ॥७॥

स्त्री ने घांघरे को तो सिर से लपेट लिया श्रीर श्रोडनी को पहन लिया। वह नदी में कूद पड़ी श्रीर तैर कर पार हो गई। केवट हाथ भींजकर रह गया॥ ॥ ॥

जाते वक्त तो श्रकेली थी। पर लौटते वक्त उसका भाई साथ था। वापसी में उसने मल्लाह को डाटा—त् ने उस दिन जो बात मुंह से निकाली थी, उसके बदले मे, मेरे जी मे श्राता है कि, तेरी खाल खिंचवाकर उसमे भूसा भरा दूं॥ ॥

इस गीत में उस समय के हिन्दू-समाज की दशा का वर्णन है जब हिन्नयाँ ऐसी हिम्मतवाली होती थीं कि श्रकेली सफ्र कर सकती थीं श्रौर नाव न मिलने पर जमुना ऐसी नदी तैर कर पार हो जाती थीं, तथा मल्लाह ऐसे मनचलों की मरम्मत भी कर सकती थी। यह बेचारा एक गीत उस ज़माने की यादगार बनाये हुये है।

[ ६४ ]

श्रलबेली जचारानी खूब बनी। श्रपने पिया के सोहागिन खूब बनी। जैसे रेशम के लारछा जच्चारानी केश बनी। जैसे चन्दन के होरसा जच्चारानी माथ बनी।

ऋलबेली जचा० ॥ १ ॥

जैसे आम केर फाँकिया जच्चारानी नैन बनी।
अपने पिया के दुलारी जचारानी खूब बनी।
मतवाली जचारानी खूब बनी।
जैसे सुग्गा के ठोरवा जचारानी नाक बनी।

श्रलबेली जन्ना० ॥ २ ॥

जैसे अनारे के दाना जचारानी दाँत बनी।
अपने पिया के सोहागिन जचारानी खूब बनी।
जैसे अनार के किलयाँ जचारानी होंठ बनी।
मतवाली जचारानी खूब बनी।
अलवेली जचा०॥३॥

असे करा केर खँभिया जचारानी जाँघ बनी।
अपने पिया के सुहागिन जचारानी खूब बनी।
जैसे केरा केर छीमिया जचारानी अँगुली बनी।
मतवाली जचारानी खूब बनी।
असलबेली जचा०॥४॥

श्रलबेली जच्चारानी खुब सुन्दर लगती हैं। श्रपने पित की प्यारी सुहागिन जचारानी बहुत सुन्दर लगती हैं। जच्चारानी के केश ऐसे सुन्दर हैं, जैसे रेशम के लच्छे। जच्चारानी का माथा ऐसा सुन्दर हैं, जैसे चन्दन घिसने का होरसा (गोल शकल का पत्थर, जिस पर चन्दन घिसा जाता है )॥ १॥

जचारानी के नेत्र ऐसे सुन्दर हैं, जैसे श्राम की फोकी। श्रपने पित को प्यारी, रूपगर्विता, जचारानी बडी ही सुन्दर लगती है। जचारानी की नाक ऐसी सुन्दर है, जैसे तोते की चोच॥ २॥

जचारानी क दांत ऐसे सुन्दर हैं, जैसे अनार के दाने । अपने पित की सुहाग़िन जचारानी बड़ी सुन्दर है । जचारानी के होंठ ऐसे लाल हैं जैसे अनार की कली । मतवाली जचारानी खूब अच्छी लगती है ॥ ३ ॥

जचारानी की जाँघ ऐसी है, जैसे केले का खंभा। सुहागिन जचा-रानी बड़ी सुन्दर है। जचारानी की उङ्गलियाँ ऐसी सुन्दर हैं, जैसी केले की फलियाँ। मतवाली जचारानी वडी सुन्दर हैं।। ४॥

### [ ६६ ]

हाँस हाँस पूछें राजा त रानी के राजा हो।
मोरी रानी कहाँ लगाई इती देर बिरस मन होइ गया रे।।१।।
फूल बिनन गई बिगये वही फुल-बिगये।
ये मोरे राजा बारी को लगन भँवरवा श्रॅंचर गिह राखेउ।। २॥
लावा न ढाल तरविरया श्रिर कमर कटरिया।
मोरी रानी मारों मैं बारी को भँवरवा श्रिर हमारो है रे।। ३॥

डारन डारन पिया फिरैं पातन भॅवरा।
ये मोरे भँवरा उड़ि के न बैठो फुलवरिया राजा तुम्हें मारे॥ ४॥
डेहरी तो सूनि मेहरी बिन मेहरी मरद बिन हो।
जैस वैसे मोरी सृनी फुलवरिया अकेले भंवरा विन॥ ४॥
राजा ने हंसकर पूड़ा—हे मेरी रानी! तुमने इतनी देर कहाँ
लगाई ? तेरा मन विरस हो गया॥ ॥

रानी ने कहा—में बाग में फूल बीनने गई थी। दे राजा! वहाँ मेरे बचपन के प्रेमी भौरों ने मेरा आँचल पकड़कर रोक लिया था॥२॥ राजा ने कहा—मेरी ढाल तलवार लाओ। मेरे कमर की कटारी लाओ। में तुम्हार बचपन के प्रेमी भौरे को मारूँगा। तुम्हारा मित्र मेरा शतु है ॥३॥

मेरे प्रियतम डाल-डाल फिर रहे हैं त्रीर भीरा पात-पात। हे भौरा ! फुलवाड़ी से उड़कर चले जात्रो न ? राजा तुम्हें मारेगे ॥४॥

रानी कहती है—हाय ! स्त्री बिना डेहरी (ड्योडी, देहली) सूनी है। पुरुष बिना स्त्री सूनी है। बैसे ही अकेले एक भौरे के बिना फुलवाड़ी सूनी हैं॥१॥ [ ६७ ]

सुखिया दुखिया दोनों वहिनियाँ। दोनों वधावा लै ऋाई हरे राजा बीरन।।१॥ स्विया जे लाई गुंजहरा गोड़हरा। दुखिया दूव के पोंड़ा हरे राजा बीरन ॥ २ ॥ सुखिया जे पुँछै अपने बीरन से। बिदा करो घर जाई हरे राजा बीरन ॥ ३॥ लेंह न बहिनी कोंछ भरि मोतिया। सैयाँ चढ़न का घोड़ा हरे राजा बीरन ॥ ४॥ दुखिया जे पुँछै अपने वीरन से। बिदा करौ घर जाई हरे राजा बीरन॥४॥ लेह न वहिनी कोंछ भरि कोदौ। वहै दूब का पौंड़ा हरे मोरा वहिनी।। ६।। गँउवाँ गोइँड्वा नँघही न पायों। दुब्बा भरन लागीं मोती हरे राजा बीरन ॥ ७॥ कोठे चढ़ी जे भौजी पुकारै। रूठी ननद घर लाख्यो हरे मोरे राजा॥ = ॥

सुखिया दुखिया दो बहनें थी। भाई के पुत्र होने पर दोनों बधावा लेकर श्राईं ॥१॥

सुलिया बालक के लिये हाथ श्रीर पैर के कड़े ले श्राई। श्रीर दुखिया बेचारी दूब के कुछ डंठल खोट कर लाई ॥२॥

सुखिया श्रपने भाई से पूछती है—हे भाई! विदा करो तो मै घर जाऊँ॥३॥

भाई कहता है—हे बहन ! श्राँचल भरकर मोती लो श्रीर श्रपने पति के चढ़ने के लिये घोड़ा लो ॥४॥ दुिखया ने भाई से कहा—हे भाई! विदा करो तो मैं भी अपने

भाई ने कहा—हे बहन ! आंचल भरकर कोदौ (एक तरह का निकृष्ट चावल ) लो और वही दूब का डंठल लो ॥६॥

दुिखया बहन अभी गाँव की सीमा लाँघने भी न पाई थी कि दूव से मोती भडने लगे॥७॥

उसकी भौजाई कोठे पर चढकर पुकारने लगी—मेरी ननद रूठ कर जा रही है। इसे मना लाखो ॥=॥

दुखिया बहन ग़रीब घर में व्याही थी। भाई के बालक के लिये उसके पास देने को कुछ नहीं था। प्रेम-विवश वह थोड़ी-सी घास लेकर श्राई थी। सुखिया बहन गहने लेकर श्राई थी। भाई ने प्रेम का कुछ मूल्य नहीं श्राँका। केवल गहने श्रौर घास का मुकाबला किया। उसने दोनों को उनकी लाई हुई चीज़ों के श्रनुसार बदला देकर विदा किया। पर सुखिया स्वार्थ-वश श्राई थी, उसके स्वार्थ को दुखिया के विश्रुद्ध प्रेम से नीचा दिखाने के लिये ही यह रूपक बांघा गया है। घास से मोती कडते देखकर बहू का स्वार्थ फिर प्रवल होता है। दुखिया तिरस्कृत होकर गई थी। श्रव इसकी ग्लानि बहू को हुई। इस प्रकार स्वार्थ का नगन नृत्य घर-घर में हो रहा है। पर शुद्ध प्रेम श्रौर चीज़ है। वह घास में मोती होकर कडता है।

[ ६= ]

देहरी के ओट धन ठुनकहँ उनुन ठुनुन करई रे। राजा हमरे तिलिरिआ के साध तिलिरिआ हम लेबइ।।१।। एक तो कारी कोइलिआ औ दुसरे छछुन्दारे। रानी तोहरेड तिलिरिआ क साध तिलिरिआ काउ करविड।।२।। एतनी बचन रानी सुनलिन मन में विरोग भवा, जियरा दुखित भवा।
रानी कोइँछा में लिहीं तिल चडरा त देव मनावइँ,
सुरजा मनावइँ॥३॥
श्राठ महीना नौ लगतइ, होरिल जनम लिहीं,
ववस्रा जनम लिहीं रे।

बहिनी बाजइ लागी अनँद बधइया उठन लागे सोहर ॥ ४॥ अंगनइ बजत बधइया भितर मोरे सोहर हो। बहिनी सतरँग बाजइ सहनइया ससुर द्वारे नौर्वात रे॥ ४॥ इंकड़ हु नगर के सोनरा हाली बेगी आवइ,

आरे जल्दी आवइ रे।

सोनरा गढि लाखो सोने क तिलरिक्रा मै रानी का मनावऊँ ॥ ६॥ हुँकड़हु नगरकेवरई हालही बेगी आवइ जल्दीसे आवइ। बरई मोहर क विरवा लगावउ मैं लछ्नी मनावऊँ॥७॥ दहिने हाथे लिहिन तिलरित्रा वायें हाथे विरवाउ रे। राजा भमकि के चढि गै अर्टारत्रा तो रनियाँ मनावइँ ॥ ५॥ जॉघ बै**ठाव**इँ। मनावर्ड रानिश्रा रानी छोड़ि देव मन के विरोग पहिरो रानी तिलरी ।। ६।। राजा हम तो कारी कोइलिया तिलरी न ही सोहड। राजा हमरे पलँग मति बैठी सॉवर होइ जावेड रे ।।१०।। राजा होरिला दिहिन भगवान त तुम्हरे धरम से हो। राजा पाये रतन अनमोल तिलरिश्रा काउ करवइ हो ॥११॥ देहली की खोट में स्त्री दुनक रही है। हे राजा ! मेरे लिये एक तिलड़ी (तीन लड़ का हार) बनवा दो। मुभे तिलड़ी पहनने की बड़ी इच्छा है ॥१॥

पित ने कहा—वाह ! एक तो तुम कोयल ऐसी काली-कलूटी दूसरे इक्टू दर ऐसी गंदी। तुम्हें भी तिलड़ी का शौक चर्राया है ? तुम तिलड़ी क्या करोगी ? ॥२॥

यह बात सुनकर स्त्री के मन में बडा दुःख हुआ। वह आँचल में तिल श्रीर चावल लेकर सूर्य देवता को मनाने लगी ॥३॥

श्राठवें महीने के बाद नवां लगते ही पुत्र का जन्म हुश्रा। श्रानंद की बधाई बजने लगी श्रीर सोहर होने लगा ॥४॥

त्राँगन में बधाई बज रही है। भीतर सोहर हो रहा है। समुर के द्वार पर शहनाई श्रीर नौबत बज रही है ॥४॥

पित ने कहा—नगर के सोनार को बुलाओ। अरे सुनार ! जल्दी आओ। सोने की तिलड़ी बनाकर जल्दी लाओ। मैं अपनी रानी को मनाऊँगा॥६॥

नगर के बरई (तम्बांली) को बुलाग्रो। तम्बोली 'तुम इ.स्दी एक-एक मुहर का एक बीड़ा लगाकर लाग्रो। मैं अपनी लच्मी को मनाऊँगा॥७॥

दाहिने हाथ में तिलडी श्रौर बायें में बीडा लेकर पति श्रटारी पर कपटकर चढ गया श्रौर स्त्री को मनाने लगा ॥⊏॥

सोई हुई स्त्री को उसने जगाया; गोद में बैठाया श्रीर कहा—बेरी रानी! मन का विज्ञोभ क्रोड़ दो श्रीर यह जो विज्ञड़ी पहनो ॥६॥

स्त्री ने कहा—हे राजा ! मैं तो काली-कलूटी कोयल हूँ। मुक्ते तिलड़ी अच्छी नहीं लग सकती। हे राजा'! तुम मेरी पलेंग पर न बेंटो, नहीं तो साँवले हो जाओंगे ॥३०॥

हे राजा ! भगवान् ने तुम्हारे धर्म के प्रभाव से मुक्ते पुत्र दिया है। ऐसा अनमोल रन्न पाकर श्रव में तिलडी लेकर क्या करूँगी ॥१९॥ [ ६६ ] ननद भौजाई दूनौ पानी गई ऋरे पानी गई। भौजी जौन रवन तुहैं हरि लेइ ग उरेहि दखावहु॥१॥ जो मैं रवना उरेहाँ उरेहि देखावउँ। सुनि पैहै बिरन तुम्हार त देसवा निकरिहैं।।२॥ लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छवी। भौजी लाख दोहड्या लिखमन भइया जो भइया से वतावउँ।। ३।। मागौ न गाँग गॅगुलिया गंगा जल पानी। ननदी समुहे के त्रोबरी लिपावउ रवना उरेहों॥४॥ मांगिन गॉग गंगुलिया गंगा जल पानी। सीता समुहे के त्रोबरी लिपाइन रवना उरेहै।। ४।। हॅंथवहु सिरजिन गोड़वहु नयना वनाइन। त्राइ गये है सिरीराम श्रॅंचर छोरी मूँ<sup>ट</sup>र्ना।।६।। जेवन बैठें सिरौराम बहिन लोहि लोइन। भइया जौन रवन तोर वैरी त भौजी उरेहै।। ७॥ ऋरे रे लिछमन भइया विपतिया के साथी। सीता के देसवा निकारह रवना उरेहैं॥ 💵 जे भौजी भूखे के भोजन नांगे को बस्तर। से भौजी गरुहे गरभ से मै कैसे निकारौ॥६॥ श्चरे रे लिख्सन भइया विपतिया के नायक। सीता क देसवा निकारी इ त रवना उरेहै।।१०॥ अरे रे भौजी सीतल रानी बड़ी ठकुराइन। भौजी त्रावा है तोहका नेवतवा बिहान बन चलबइ।।११।। ना मोरे नैहर ना मोरे सासर। देवरा! नारे जनक ऋस बाप मैं केहि के जइहों।।१२।।

कोंछवा के लिहिन सरसइया छिंटत सीता निकसीं। सरसौ यहीं के अइहीं लिखिमन देवरा कँदरिया तोरी खइहीं।।१३।। एक बन डाँकिन दुसर बन डाँकिन तिसरे बिन्द्रावन। देवरा एक बुँद पनिया पित्रवातेत्र पित्रसिया से ब्याकुल ॥१४॥ बैठह न भौजी चॅदन तरे चॅदना विरिछ तरे। भौजी पनिया क खोज करि ऋाई त तुमकाँ पियाई।।१४॥ बहै लागी जुड़ली बयरिया कदम जुड़ि छहियाँ। सीता भुइयाँ परीं कुम्हिलाय पित्रसिया से ब्याकुल ॥१६॥ पतवा कदम कर दोनवा टांगिन लबॅगिया के डरिया लझन चलें घरके॥१०॥ सोये साये सीता जागीं भभिक सीता उठी है। कहवाँ गये लिइमन देवरा त हमे न बतायड। हिरदइया भर देखतेउँ नजर भर रोडतेउँ॥१८॥ को मोरे त्रागे पीछे बैठइ को लट छोरै। को मोरी जगइ रयनिया त नरवा छिनावइ।।१६॥ वन से निकरीं बन तपसिन सिते समभावे। सीता हम तोरे आगे पीछे बैठव हम लट छोरव। हम तोरी जगबै रयनिया त नरवा छिनउबै।।२०।। होत विहान लोही लागत होरिल जनम भये। सीता लकड़ी क करहु श्रॅंजोर संतति मुख देखहु॥२१॥ तुम पुत भयहु विपति में बहुते सँसति मे। पुत कुसै त्रोदन कुस डासन बन-फल भोजन॥२२॥ जो पुत होते अजोध्या मे वही पुर पाटन। राजा दसरथ पटना लुटौतें कौसिल्या रानी अभरन ॥२३॥

श्ररे रे हॅकरो न बन के नउश्रवा बेगिहिं चित श्रावहु।
नउवा हमरा रोचन ले जाउ श्रजोध्यइ पहुँचावउ।।२४॥
पहिले दिही राजा दसरथ दुसरे कीसिल्या रानी।
नीसरे रोचन लिछ्मन देवरा पै पिणे न जनायउ।।२४॥
पिहले दिहिन राजा दसरथ दुसरे कीसिल्या रानी।
निसरे लिछमन देवरा पै पिणे न जनायेसि।।२६॥
राजा दसरथ दिहिन श्रापन घोड़वा कीसिल्या रानी श्रमरन।
बिछमन देवरा दिहिन पाँची जोड़वा बिहास नउवा।
घर चल्यो।।२०॥

चारिउ खूँट क सगरवा त राम दतुइन करें।
भइया भहर भहर करें माथ रोचन कहूँ पायउ।
भइया केकरें भये नँदलाल त जिया जुड़वायन।।२८।।
भौजी तो हमरे सितल रानी बसिंह विन्द्रावन।
उनके भये हैं नदलाल रोचन सिर धारेन।।२६॥
हाथ क दतुइन हथ रहि मुख के मुख रहीं।
हुरें लागी मोतियन आँमु पितम्बर भीजें॥३०॥
हँकरों न बन के नउआ बेगि चिल आवहु।
नउआ सीता के हिलया बतावह सीते ले अउबें॥३१॥
कुस रे ओड़न कुस डासन बनफल भोजन।
साहब लकड़ी क किहिन आँजोर संतित मुख देखिन।।३२॥
अरे रे लिक्षमन भइया विपितया के नायक।
भइया एक वेर जातेउ मधुबन क भौजइअउ ले अउतेउ॥३३॥
अजोध्या के चिल गयें मधुबन उतरें।
भौजी राम क फिरा है हँकार त तुम के बुलावै॥३४॥

जाव लल्लन घर अपने त हम नहिं जावै। जो रे जियें नंद्जाल तो उनहीं क वजिहें।।३४॥ ननद् श्रीर भीजाई दोनो पानी के लिये गईं। रास्ते में ननद् ने कहा—हे भीजी! जो रावण तुम्हे हर ले गया था, उसका चित्र बनाकर सुक्ते दिखाश्रो॥ १॥

भौजाई ने कहा—मैं रावण का चित्र बनाकर तुम्हे दिखाऊँ। पर तुम्हारे भाई सुन पार्थे, तो सुक्षे वे देश से निकाल देंगे।। २।।

ननद ने कहा—मैं राजा दशरथ की लाख शपथ कर के, राम का माथा छूकर और लक्ष्मण भाई की लाख कसम खाकर कहती हूँ, भाई से न कहुँगी ॥ ३॥

भौजाई ने कहा—ग्रन्छा,गंगाजल लाग्रो। ग्रोंर हे ननद ! सामने की कोठरी लीप-पोतकर ठीक कर दो, तो मै रावण का चित्र बनादूँ।। ४।। गंगा जल ग्राया ग्रौर सामने की कोठरी लिपाई गई। भौजाई ने रावण का चित्र बनाया।। ४।।

पहले हाथ बनाया; फिर पैर । फिर ब्रॉर्खे बनाई । इतने में श्रीराम श्रा गये । सीता ने भटपट ब्रॉचल खोलकर उसे ढक लिया ॥ ६ ॥

श्रीराम भोजन करने बैठे। बहन ने चुगली खाई—हे भाई ! रावण, जो तुम्हारा बैरी है, उसका चित्र भौजी ने बनाया है।। ७॥

राम ने कहा—हे विपत्ति के साथी भाई लच्मण ! सीता रावण का चित्र बनाती है, इसे देश से निकाल दो ॥ म ॥

लचमण ने कहा — जो सीता भूखों को भोजन श्रीर नंगों को वस्त्र बाँटती हैं; श्रीर जिसे गर्भ भी हैं; मै उसे देश से कैसे निकाल्ँ ? ॥ ६ ॥

राम ने फिर कहा—हे विपत्ति के साथी भाई लद्माण ! स्रीता रावण का चित्र बनाती है, इसे घर से निकाल दो ॥ १०॥

लदमण ने सीता से कहा-हे भौजी ! हे सीतारानी ! हे बड़ी ठकु-

राइन! मुक्तको श्रीर तुमको न्योता श्राया है। कल बन को चलेगे॥ ११॥ मीता ने कहा—हे देवर! मेरे न नेहर है, न ससुराल। न जनक ऐसा बाप ही है। मै किसके यहां जाऊँगी १॥ १२॥

सीता त्रांचल में सरसो लेकर रास्ते में बखेरती हुईं निकली। इस विचार में कि लच्मण इधर से त्रायेंगे. तो सरमों के मुलायम डंठल तोडकर खार्यंगे॥ १३॥

एक बन को पार किया। दूसरे बन को पार किया। तीसरा वृन्दाबन था। सीता ने कहा—हे देवर ! प्यास लगी है। बहुत व्याकुल हूँ। एक बूँद पानी कहीं मिले तो ले खाखो॥ १४॥

ल दमरण ने कहा—हे भौजो ! इस चंदन के वृत्त के नीचे बैठ जास्रो । मैं खोजकर पानी ले खाऊँ, तब तुमको पिलाऊँ ॥ १४ ॥

ठंडो हवा बहने लगी। कदम्ब की छाया शीतल थी ही । सीता प्यास से न्याकुल होकर, कुम्हलाकर, धरती पर लेट गईं ॥ १६॥

ल दमण पानी लेकर लौटे। कदम्ब के पत्ते का दोना बनाकर, उसमें पानी भरकर ल दमण ने उसे लवंग की डाल से लटका दिया श्रौर स्वयं धर का रास्ता लिया॥ १७॥

सीता सो-साकर भिभक कर उठीं उन्होंने कहा —हे लच्मण देवर ! तुम कहाँ गये ? मुभे नहीं बतलाया। तुमको मैं जी भरकर देख तो लेती श्रीर तुमको देखकर श्राँख भरकर रो तो लेती ॥ १८ ॥

हाय ! यहाँ बन में मेरे ऋागे-पीछे कौन बैटेगा ? कौन मेरी लट खोलेगा ? कौन मेरी रात जागेगा ? ऋौर कौन बच्चे की नाल काटेगा ? ॥ १६ ॥

सीता का विलाप सुनकर बन की तपस्विनियाँ निकलीं। वे सीता को समक्ताने लगीं—हे सीता! हम तुम्हारे श्रागे-पीछे रहेंगी। हम तुम्हारी लट खोलेंगी। हम तुम्हारी रात जागेंगी श्रौर हम बच्चे की नाल काटेगी॥ २०॥

सबेरा हुआ। पौ फटते ही बालक का जन्म हुआ। तपरिविनयों ने कहा—हे सीता! लकडी जलाकर उसके उजाले में श्रपने बच्चे का मुँह तो देखो॥ २३॥

सीता बच्चे से कहने लगीं—हे बेटा ! तुम विपत्ति मे पैदा हुये हो । कुश ही तुम्हारा श्रोटना, कुश ही बिछौना श्रौर बन-फल ही तुम्हारा श्राहार है ॥ २२ ॥

हे पुत्र ! यदि तुम श्रयोध्या मे पैदा हुये होते, तो श्राज राजा दशरथ, सारा शहर श्रौर रानो कौशल्या श्रपने कुल गहने लुटा देतीं ॥ २३ ॥

अरे ' बन के नाई को बुलाओं न ? जल्दी आवे। हे नाई ! मेरा रोचन अयोध्या पहुँचाओं ॥ २४॥

पहले राजा दशरथ को देना। दूसरे कौशल्या रानी को देना। तीसरे देवर लच्मण को देना। पर मेरे पति को न बताना॥ २१॥

नाई ने पहले राजा दशरथ को दिया। फिर कौशल्या को ग्रौर फिर लक्ष्मण को। पर राम को नहीं जनाया।। २६।।

राजा दशरथ ने नाई को अपना घोड़ा दिया। कौशल्या ने गहना दिया। लदमण ने पाँचो जोड़े (पगड़ी, श्रॅंगरखा, दुपट्टा, घोती श्रौर जूता) दिये। नाई खुशी से हँसता हुआ घर लौटा।। २७॥

चौकोर बड़े तालाब के किनारे राम दातुन कर रहे थे। इतने में लच्मण त्रा गये। उनके माथे पर रोचन का तिलक देखकर राम ने पूछा—हे भाई! तुम्हारा माथा खूब दमक रहा है। यह रोचन कहाँ से भाया? किसके पुत्र हुन्ना है? पुत्र ने किसका हृद्य शीतल किया है।। रूप।

लच्मण ने कहा-मेरी भौजी सीता रानी, जो वृन्दाबन में रहती हैं,

उनके पुत्र हुत्रा है। उसी का रोचन मैंने माथे पर लगाया है॥ २६॥

यह सुनते ही राम के हाथ की वातुन हाथ ही में श्रौर मुँह की वातुन मुँहों में रह गई। राम की श्राँखों में मोती ऐसे श्रांस् दुलने लगे श्रौर उनका पीताम्बर भीगने लगा॥ ३०॥

राम ने कहा—बन का नाई कहाँ गया १ बुलायां। हे नाई ! सीता का समाचार सुफे सुनायां। मैं सीता को ले ब्राऊँगा।। ३१।।

नाई ने कहा—हे मालिक ! कुश का खोढना, कुश का बिछौना खौर बन-फल का खाहार है। सीता ने लकडी का उजाला करके तब खपने पुत्र का मुँह देखा है ॥ ३२ ॥

राम ने कहा—हे मेरे विपत्ति के नायक भाई लच्मरा ! एक बार तुम मधुबन जाञ्चो और अपनी भौजाई को ले आञ्चो ।। ३३ ॥

लच्मण श्रयोध्या से चलकर मधुबन में उतरे। लच्मण ने सीता से कहा—हे भौजी! तुमको राम ने बुलाया है॥ ३४॥

सीता ने कहा—हे लच्मण ! तुम लौट जास्रो । मैं नहीं जाऊंगी । यदि मेरे लाल जीते रहेंगे, तो ये उन्हीं के कहलायेंगे ॥ ३४ ॥

ऐसा कौन सहृद्य है, जो इस गीत को पढ़कर रो न दे। इसमे ननद का, देवर का, पित का श्रीर तपस्विनियों का यथार्थ श्रीर श्रद्भुत चित्र खींचा गया है।

इस गीत में कई बातें ध्यान देने की हैं। पहले तो यह कि हिन्दू स्त्रियों में चित्रकला का प्रचार इतना ऋधिक था कि गीतों में ऋब तक उसका वर्णन मिलता है।

दूसरे ननद का स्वभाव । ननद ने बार-बार शपथ खाकर भी भौजाई की बात श्रपने भाई से कह दी । सचमुच बहुत सी ननदें भौजाई की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखतों ।

तीसरे देवर का प्रतिवाद । देवर ने भौजाई का पत्त लिया श्रीर बड़े

भाई से एक बार कहा—भौजाई को निकालना नही चाहिये। पर जब बड़े भाई ने फिर अपनी ब्राज्ञा दुहराई, तब छोटे भाई ने शिष्टाचार के सामने मिर सुकाया और बड़े भाई की ब्राज्ञा का पालन किया।

चौथे तपस्विनियो की सहानुभूति। अपनी मान-मर्यादा का श्रभिमान छोडकर दुःखी के दुःख-निवारण में तत्पर हो जाना आर्य-संस्कृति की एक ख़ास बात है।

पाँचवें माता की दीन-दशा। हाय! वह कैसा हृदय-विदारक दृश्य था, जब माता ने लकडी का उजाला करके अपने पुत्र का मुँह देखा। इस अवसर पर माता का विलाप पत्थर को भी पिघला देने वाला है।

छुटें पित का अनुताप । छोटे भाई के मुँह से पुत्रोत्पत्ति का समा-चार पाकर पत्नी की याद में पित की झाँखों से जो झाँसू टपके हैं, उनमें स्थनन्त ब्यथा और अपार परचात्ताप भरा हुआ है ।

सातवें स्त्री का आत्म-गौरव । स्त्री ने नाई से कहा — 'पियहिं न बतायउ' इस एक वाक्य में आत्म-सम्मान दूर से एक पर्वत-शिखर की भाँति दिखाई पड़ रहा है । स्त्री ने पति की बुलाहट का जो उत्तर देवर को दिया है, उसमें भी वेदना का एक विशाल समुद्र लहरें मार रहा है ।

इस गीत में त्रादि से अन्त तक मनुष्यों के भिन्न-भिन्न स्वभावों के यथार्थ चित्र हैं।

# [ 00 ]

जब हम रहे जनक घर राजा रे जनक घर। सिखया सोने के सुपेलिया पछोरों में मोतिया हलोरों ॥१॥ जब हम परली राम घर राजा दशरथ घर। जिर बिर भइड है को इलिया त जर के भसम भइड ॥२॥

सभवा बैठे हैं रामचन्द्र षुछाइन राजा दसरथ। पुता कौन सितल दुख दिहेउ सखिन सँग रोवें।।३।। हॅंसि के धनख उठाइन विहॅसि के पैठिन। सीता अब सुखं सोवऊ महिलया गुपुत होइ जावै॥४॥ श्चरे रे लिइसन देवरा विपतिया के नायक। देवरा भइया के लावऊ मनाय नाहीं त विष खावे।। ४।। त्रपरे रे भौजी सितल रानी बड़ी ठकुराइन। देहना तिरिया कमनिया मै भइया खोजे जहीं।। ६।। ढॅढों में नप्र अजोध्या और पुर पाटन। देवरा ढूँ दे़ेेंड नाहीं गुपुत तलीवा जहाँ राम गुपुत भयें ।। ७ ।। केहि के मैं सेजिया बिछावों फूल छितरावों। देवरा केहि के मै लागौ टहलिया त दुख विसरावौं।। = ।। हमरेन सेजिया विछावह फूल छितरावहु। भौजी हमरेन लागौ टहलिया त दुख विसरावह ॥ ६॥ जौने मुख अमवा खायौ अमिलिया कैसे चीखरें। जौने मुख लिछ्छनन कहि गोहरायउँ पुरुख कैसे भाखडं ॥ १०॥ श्चरे रे पापिनी भौजी पाप जिन बोली। भौजी जैसे कौ।सेल्या रानी माता वैसेन हम जानौ ॥ ११ ॥ लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवौं। बुड़की मोर्ट अमिरथा होइ जो धन कहि गोहरावउँ ॥ १२ ॥ सीता ने कहा-जब मैं राजा जनक के घर मे थी, तब हे सखियो !

मैं सोने की सुपेली में पछीरती श्रीर मोती हलोरती थी ॥ १ ॥ श्रव में राम के घर में—राजा दशरथ के घर मे—पड़ी हूँ। दुःख से जलकर मै कोयल हो गई, राख हो गई हूँ ॥ २ ॥

रामचन्द्र सभा में बैठे थे। राजा दशरथ ने पुछवाया—हे पुत्र ! तुमने

सीता को क्या दु:ख दिया ? जो वह सखियों के सामने रो रही थी ॥३॥

राम ने हंसकर धनुष उठाया। मुसकराते हुए वे घर में श्राये। मीता मे उन्होने कहा—सीता! श्रब तुम महल मे सुख से सोश्रो। मैं गुप्त हो जाऊँगा॥४॥

मीता ने कहा—हे मेरे देवर लच्मण ! हे विपत्ति के साथी ! श्रपने भाई को मनाकर लाख्रो, नहीं तो मैं विष खा लूँगी ॥१॥

लक्ष्मण ने कहा—हे भौजो ! हे बडी ठकुराइन ! मेरा तीर-कमान ला दो, में भाई की खोज मे जाऊँगा ॥६॥

लच्मण ने लौट कर कहा—मैने सारी श्रयोध्या नगरी हूँ ढ डाली। सीता ने कहा—हा ! नुमने गुप्त सरोवर तो नहीं हूँ ढा, जहाँ राम गुप्त हये हैं॥७॥

हाय ! मैं किसकी सेज बिद्धाउँ ? किसके लिये फूल बखेरूँ ? किसकी सेवा करके श्रपना दुःख भूलूँ ? ॥=॥

लच्मण ने कहा—हे सीता! मेरी सेज बिछा श्री। मेरे लिये फूल बखेरो। हे भौजी, मेरी सेवा करके दुःख भूल जाश्रो॥॥॥

सीता ने कहा—जिस मुँह से मैंने श्राम नही खाया, उस भुँह से इमली कैसे चख्ँ ? जिस मुँह से मैंने तुमको लच्मण कहकर पुकारा, उस मुख से तुमको पित कैसे कहूँगी ? ॥१०॥

लच्मण ने कहा—हे पापिन भौजी ! पाप की बात मुँह से न निकालो । मैं तुमको माता कौशिल्या की तरह समभता हूँ ॥११॥

मुक्ते राजा दशरथ की लाख शपथ है। मैं राम का माथा छूता हूँ। गंगाजी में मेरा डुबकी लगाना ब्यर्थ जाय, जो मैं तुमको अपनी स्त्री कहूँ॥१२॥

सीता और लक्ष्मण का आदर्श ईश्वर करे, हिन्दू-जाति में चिरजीवी हो। गीत में लक्ष्मण ने सीता के प्रति जो मनोभाव प्रकट किया है, वह श्चियों की कलपना-मात्र नहीं है। उसमे एतिहासिक तथ्य भी है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के बन जाते समय जो उपदेश दिया था, बाल्मीकि के शब्दों में वह यह है—

> रामं दशरथं विद्धि मांविद्धि जनकात्मजाम्। अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम्॥

अर्थात्—हे पुत्र ! राम को दशरथ समम्मना । सीता को सुमित्रा समम्मना । बन को अयोध्या समम्मना । बस, तुम सुख से जाओ ।

लक्मण ने सदा सीता को माता के समान समका था। लक्भण ने एक रथान पर श्रपनी यह मानसिक पिनत्रता प्रकट भी की थी। सुग्रीव ने जब पहली मुलाकात के अवसर पर सीता के फेंके हुये गहने लाकर राम के सम्मुख रखे थे, तब राम ने लक्मण से पूछा था—लक्मण! देखो, ये गहने सीता ही के हैं न ? तब लक्मण ने कहा था—

> नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । नुपुरेत्वभिजानामि नित्यं पाट्।भिवन्दनात्॥

श्चर्थात्, मैं इन बाजुत्रो त्रीर कुण्डलो को नहीं पहचानता। हाँ, नूपुर (बिद्धियों) को पहचानता हूँ। क्यों कि प्रतिदिन मैं चरण छूता था (तब इन्हें देखता था)।

श्रहा, लक्ष्मण केवल नृपुर को पहचानते थे। बीसों वर्ष साथ रह कर भी लक्ष्मण ने सीता के ऊपरी श्रंगो पर दृष्टि नही डाली थी। कैसा उच्च कोटि का समाज था! श्रोंर कैसे देवर भौजाई थे!

इस गीत मे, ऊपर की पंक्तियों में एक बात यह भी ध्यान देने की हैं कि सीता ने सिखयों से एक ज़रा सी शिकायत की थी। इतने ही श्रपराध से राम घर छोड़कर चले गये। इस प्रकार का स्वभाव देहात के पतियों में खूब देखने में श्राता है। किसी-किसी घर में तो बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर स्त्री-पुरुष महीनों मुँह फुलाये रहते हैं। बात की चोट सब को बड़ी कड़ी लगती है। पर बहुत ही कम लोग कड़ी बात कहने से श्रपने को रोकते हैं। [ ७१ ]

माघे के तिथि नौभी राम जिंग रोपेन। रामा ! विना रे सिता जिंग सृनि सिते लइ आवी।। १।। अपरे रे गुरू बसिष्ट मुनि पइयाँ तोर लागौं। गुरु तुमरे मनाये सीता अइहीं मनाय ले आवहू ॥२॥ श्चगवाँ के घोड़वा बसिष्ट मुनि पाछे लिछिमन देवर। हेरैं लागें रिपि की मेदुलिया जहाँ सीता तप करें।।३।। श्रॅंगनेहिं ठाढ़ी सीतल रानी रहिया निहारत। रासा त्र्यावत है गुरू हमार त पाछे लिछिमन देवर ॥ ४॥ पतवा के दोनवा बनाइन गंगाजल पानी। सीता धोवे लागीं गुरुजी के चरन औ मथवाँ चढ़ावें।। ४।। येतनी अकिल सीता तोहरे तु बुधि के आगरि। किन तुम हरा है गेयान राम बिसराये॥६॥ सव के हाल गुरु जानी ऋजान बनि पृछी। गुरु त्र्रस के राम मोहिं डाहेनि कि कैसे चित मिलिहै।।७॥ त्रिंगिया में राम मोहिं डारेनि लाइ भूँ जि काढ़ेनि। गुरु गरुहे गरभ से निकारेनि त कैसे चित मिलिहै।। = ॥ तुमरा कहा गुरु करबै परग दुइ चलबै। गुरु अब न अजोध्ये जाव औ विधि न मिलावें।। ६॥ हँकरहु नगरा के कँहरा बेगि चिल स्रावड हो। कँहरा चनन क डॅंड्रिया फनावउ सितहि लइ आरुव।।१०॥ एक बन गइलें दुसर बन तिसरे बिन्द्राबन। गुल्ली डंडा खेलत दुइ बलकवा देखि राम मोहेन।।११।।

केकर तू पुतवा नितयवा केकर ही भितजवा हो। लिरको कौनी मयरिया के कोखिया जनिम जुड़वायउ हो ॥१२॥ बाप क नौवाँ न जानों लखन के भतिजवा हो। हम राजा जनक के हैं नितया सीता के दुलक्त्रा हो।।१३।। इतना बचन राम सुनलेन सुनहू न पउलेनि हो। रामा तरर तरर चुवै आँसु पटुकवन पेछिइँ हो।।१४॥ अगर्वे ऋषि क मँदुलिया राम नियरानेनि। रामा छापक पेड़ कदम कर लगत सहावन।।१४॥ तेहि तर बैठी सितल रानी केसियन फ़ुरवइँ। पछवाँ उलटि जब चितवें रामजी ठाढे ॥१६॥ रानी छोड़ि देह जिश्ररा विरोग श्रजोधिया वसावड। सीता तोरे बिन जग ऋँधियार त जिवन ऋकारथ।।१७।। सीता श्रंखिया में भरलीं बिरोग एकटक देखनि। सीता धरती में गई समाइ कुछौ नाहीं बोलिन।।१८।। माघ की नवमी को राम ने यज्ञ आरंभ किया। लोगों ने कहा-

है राम ! सीता के बिना यज्ञ सुनी रहेगी। सीता को ले श्राश्रो ॥१॥

राम ने कहा-हे वशिष्ट मुनि ! मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ । हे गुरु ! सीता तम्हारे मनाने से श्रायेंगी । जाकर मना लाश्रो ॥२॥

श्रागे के घोड़े पर वशिष्ठ श्रीर पीछे लच्मण देवर। दोनो बन मे ऋषि का कोपडा द्वँदने लगे, जहाँ सीता तप करती थीं ॥३॥

सीता श्राँगन में खड़ी थी। रास्ते की श्रोर देख रही थीं। उन्होंने गरु वशिष्ठ श्रीर लच्मण देवर को श्रात देखा ॥४॥

सीता बेचारी के पास बन में बरतन कहाँ थे ? सीता ने पत्ते का दोना बनाया । उसमें गंगाजल लेकर सीता ने गुरु के पैर धोये श्रीर माथे चढ़ाया ॥४॥

सीता के शिष्टाचार से गुरु बहुत प्रसन्न हुये और बोले—हे सीता ! तुम्हारी इतनी श्रक्क है ! तुम तो बुद्धि की श्रागरि हो । हे सीता ! किसने तुम्हारी मित हरली ? जो तुमने राम को भुला दिया ॥६॥

सीता ने कहा—हे गुरु ! तुम सब जानते ही हो, फिर अनजान की तरह क्यो पूछते हो ? राम ने मुक्ते ऐसा डाहा कि अब उनसे चित्त कैसे मिलेगा ? ॥७॥

राम ने मुक्ते श्राग में डाला। उसमें जलाकर भूनकर निकाला। जब मैं गर्भिणी थी, तब मुक्ते घर से निकाल दिया। भला, उनसे मेरा मन कैसे मिलेगा १॥=॥

हे गुरु! में आपका वचन न टालूँगी और अयोध्या की स्रोर दो क़दम चलूँगी। पर अयोध्या नहीं जाऊँगी। ईरवर से प्रार्थना है कि वह सुक्ते राम से मिलावें भी नहीं ॥१॥

विशिष्ठ लौट गये। राम ने कहा—नगर से कहार बुलाओ । कहारो ! चंदन की पालकी सजाकर लाओ । मैं सीता को मनाने चल्ँगा॥ १०॥

एक बन मे गये, दूसरे बन मे गये। तीसरा वृन्दाबन मिला। वहाँ गुल्ली-डंडा खेलते हुए दो बालको को देखकर राम मुग्ध हो गये॥ ११॥

राम ने पूछा—हे बालको ! तुम किसके पुत्र हो ? किसके पौत्र हो ? श्रीर किसके भतीजे हो ? किस माता की कीख से जन्म लेकर तुमने उसे शीतल किया है ? ॥ १२ ॥

लडको ने कहा—हम श्रपने पिता का नाम नहीं जानते । हम लच्मण के भतीजे, राजा जनक के पौत्र श्रौर सीता देवो के प्राण-प्यारे हैं ॥ १३ ॥

राम यह वचन पूरा-पूरा सुन भी न पाये कि उनकी र्श्वांको से श्रांसुओं की धारा बह चली श्रोर दुपट्टे से उसे पोइने लगे॥ १४॥

सामने ही ऋषि की कुटी थी। राम उसके समीप पहुँच गये। वहाँ

एक छोटा सा कदम्ब का वृत्त था, जो वडा सुन्दर लगता था॥ १४॥ उसी कदंब के नीचे सीता रानी बैठकर ग्रपने केश सुखा रहीं थीं। पीछे पलट कर वे देखती हैं तो रामचन्द्र खडे है॥ १६॥

राम ने कहा—रानी ! मन की ग्लानि छोड दो । चलकर अयोध्या को बसाओ । हे सीता ! तुम्हारे बिना मुक्ते संसार अंधकारमय लगता है और मेरा जीना न्यर्थ हो रहा है ॥ १७ ॥

सीता की श्राँखों में हृदय की वेदना उमड़ श्राई थी। वे राम की श्रोर एकटक देखते देखते पृथ्वी में समा गईं, मुँह से कुछ नहीं बोर्ली॥ १८॥

निर्दोष श्रौर मनस्विनी सीता के मन की दशा स्त्रियाँ जितनी श्रच्छी तरह समभ सकती है, पुरुष उतना नहीं समभ सकते । सीता को क्या कहना चाहिये, क्या नहीं कहना चाहिये, यह श्रादर्शवाद स्त्रियों में नहीं चलता । वहाँ तो मन की स्पष्ट दशा का चित्र खींचा जाता है । 'सीताराम के मुख को एकटक देखती हुई पृथ्वी में समा गई; मुख से कुछ न बोलीं'—इस एकटक देखने श्रौर कुछ न बोलने में ही सीता ने सब कुछ कह डाला ।

# [ ७२ ]

राधे लिलता चन्द्राविल श्रावि जमुमित श्रावि हो।
ललना मिलि जुिल चली विहिपार जमुन जल भिर लाई हो।। १।।
कमर में वाधलें कछौटा हिरदय चन्दन हार हे।
ललना प्रहार के पार उतरली तिरिय एक रोवि हो।। २॥
किए तोरा दारुनि सामु ननद दुख दीश्रल है।
बिहिनी की तोरा कन्त बसल दुर देस कवन दुख
रोवल हो॥ ३॥

नहिं मोरा दारुनि सास न ननद दुख दीश्रल है।
विह्नी नहिं मोरा कन्त विदेस कोखिए दुख रोवलुं हो। ४॥
सात वलक देव देहलेन कंस लइ लेहलेन हो।
विह्नी श्रठम रहल गरभ से इहाँ हिर लेइहैं हो॥ ४॥
चुप रहु चुप रहु देवकी श्रॉचर मुंह पोंछहु है।
विह्नी श्रापन बलक हम सारव नोहरा जिश्राउव हो॥ ६॥

हे राधे, ललिता, चन्द्राविल और यशोदा ! स्राम्रो, हिलमिलकर उस पार चले और यमुना का जल भर लायें ॥ १ ॥

सबने कमर में कड़ौटा बांध लिया। हृद्य पर लटकते हुए चन्दन के द्वार को कस लिया। वे तेर कर पार उत्तर गईं। वहाँ देखा तो एक स्त्री रो रही थी॥ २॥

उससे पूछा—क्या तुम्हारी सास कठोर हृदय की है ? या ननद ने तुम्हें दुःख दिया है ? या तुम्हारा कंत (पित) दूर देश मे है ? हे बहन ! तुम क्यों रो रही हो ? ॥३॥

स्त्री ने कहा—न मेरी सास कठोर है; न ननद ने ही दुःख दिया है; श्रीर न मेरा कंत ही दूर देश मे है। हे बहन! मै कोख के दुःख से रो रही हूँ॥ ४॥

भगवान ने मुक्ते सात बालक दिये थे। कंस ने सातो ले लिये। श्रव श्राटवाँ बालक गर्भ मे हैं। हाय! वह इसे भी छीन लेगा॥ ४॥

यशोदा ने उसे पहचान कर कहा—हे देवकी बहन ! चुप रहो, मत रोश्रो। श्रांचल से मुँह पोछ डालो। मैं श्रपना बालक देकर तुम्हारा यह बालक बचा लूँगी॥ ६॥

दुःखी के प्रति सच्ची सहानुभूति इसे कहते हैं। अपना बालक देकर दूसरी बहन के बालक की रचा करना यह आर्थ-जाति की नारियों मे ही सँभव है। यशोदा ने अपना वचन अच्चरशः पूरा किया था।

#### [ 50 ]

एक सौ अमवा लगवलीं सवासौ जामुन हो।
अहो रामा तबहुँ न विगया सोहावन यक रे कोइलि विनु॥१॥
नइहर में पांच भइया त सात भनीजा बाड़े हो।
अहो रामा तबहुँ न नइहर सोहावन यक रे मयरिया बिनु॥२॥
एक कोरा लिहलों मैं भइया दूसरे कोरा भनीजा हो।
अहो रामा तबहुँ न गोदिया सोहावन अपना वालक विनु॥३॥
पतुँग पर सेजिया डसवलों त फुल छितरइलों हो।
अहो रामा तबहुँ न सेजिया सोहावन एक वलम बिनु॥४॥
मैन एक सौ आम के वृत्त लगवाये और सवा सौ जामुन के। तब

मैने एक सौ श्राम के बृत्त लगवाये श्रीर सवा सौ जामुन के। तब भी एक कोयल के बिना बाग सुन्दर नहीं लगता ॥१॥

नेहर में पाँच तो भाई हैं श्रीर सात भतीजे । पर फिर भी एक माँ के बिना नैहर श्रच्छा नहीं लगता ॥२॥

गोद में एक श्रोर मैंने भाई को ले रक्खा है, दूसरी तरफ भतीजे को। पर श्रपने पुत्र बिना गोद सुन्दर नहीं लगती ॥३॥

मैने पत्नंग पर सेज बिद्धाया; उस पर फूल द्वितराया। पर स्वामी के बिना सेज सुद्दावनी नहीं लगती ॥४!

#### [ &8 ]

राहइ पर एक कुँइया सँवरि एक पानी भरे। घोड़वा चढ़ल इक रजपूत हमसे खित्राल करें ॥१॥ केकर त्रास तुहुँ विटिया केकरी पतोहिया। कवने नयक क बहुत्रावा त सुकवन पानी भरों॥२॥ बाबइ कर हम विटिया ससुर क पतोहिया। स्राप्त नयक क बहुत्रावा त सुकवन पानी भरों॥३॥

सासु नँनद घरवाँ दारुनि पनियाँ भरावै।
ऐसिन धिन जउ पवतेउँ त हार अस रखतेउँ॥४॥
जैसे मोरे हिर क पनिहिआँ वइसइ तोर मलपट।
तोहैं अस मरद जो पउतेउँ त पनही ढोवउतेउँ॥४॥
गगरी त लिहेन सिरेह पर लेजुरी हथेह पर।
सासु घोड़वा चढ़ल इक रजपुत हमसे खिआल करेँ॥६॥
बहु कैसेन उनकर घोड़वा त कइसिन लगाम लागि।
बहू कवने बरन बनिजरवा कविन पाग बाँधइ॥७॥
लालय बोनकर घोड़वा त करिया लगाम लागि।
साँवरे बरन बनिजरवा मुरेरी पाग बाँधइ॥५॥
मिचये बैठी है सासु विहास बितयाँ बोल इँ।
बहुवरि के तोरा हरा है गेयान विदेसिया न चीन्हिउ॥६॥
रास्ते पर एक कुँवा था। जिस पर एक सुन्दरी पानी भर रही थी
धोड़े पर चढा हुआ एक राजपूत उधर से निकला। वह उससे हंसी करने

घोड़े पर चढा हुआ एक राजपूत उधर से निकला । वह उससे हॅसी करने लगा ॥१॥

ऐसी सुन्दरी तुम किसकी कन्या हो ? किसकी पतीहू हो ? किस नायक की प्यारी स्त्री हो ? जो पानी भर रही हो ॥१॥

स्त्री ने कहा—में अपने पिता की पुत्री खौर ससुर की पत्रोहू हूँ। मैं ख़पने स्वामी की प्यारी स्त्री हूँ खौर पानी भर रही हूँ ॥३॥

राजपूत ने कहा—जान पड़ता है, घर में सास श्रीर ननद बड़ी निटुर हैं जो तुम से पानी भराती हैं। मैं ऐसी स्त्री पाता तो हार की तरह गले मे लटकाए रखता ॥४॥

स्त्री ने कहा-जैसे मेरे प्राणनाथ की जूती है, वैसे तो तुम्हारे गाल हैं। तुम्हारे ऐसे मर्द को पाती तो मै जूतियाँ ढोवाती ॥४॥

घड़ा सिर पर श्रौर रस्सी हाथ मे लेकर स्त्री ने सास के पास श्राकर

कहा—हे सास ! घोड़े पर चटा हुआ एक राजपूत मुक्क से मज़ाक करता है ॥६॥

सास ने पूछा—हे बहू ! कैसा उसका घोड़ा है ? श्रौर कैसी लगाम लगी है ? वह स्वयं किस रंग का है ? श्रौर कैसी पगड़ी बाँधे हुये है ? ॥७॥

बहू ने कहा—लाल रंग का तो घोडा है। काले रंग की उसकी लगाम है। श्याम वर्ण का वह स्वयं है श्रीर मोड़दार पगडी बाँधे हुये है ॥ न॥

मचिए पर बैठी हुई सास हँसकर कहने लगी—बहू ! किसने तुम्हारी बुद्धि हर ली ? जो तुम ने अपने परदेशी पति को नहीं पहचाना ॥१॥

पहचानती कैसे ? ब्याह करने के बाद ही कमाने के लिये पित परदेश चला गया होगा। बारह वर्ष बाद लौटा होगा। स्त्री ने विवाह के बाद फिर कभी उसे देखा होगा ही नहीं, पहचानती कैसे ? उसने पित को पर- पुरुष समम्म कर जो कुछ कहा, वह उचित ही था। श्रपिरिचित पुरुष का किसी स्त्री से इस प्रकार मज़ाक करना सभ्यजनोचित व्यवहार नहीं कहा जा सकता।

[ ७४ ]
चैते की तिथि नौमी कि नौवत वाजै।
राजा राम लिहिन श्रौतार श्रयोध्या के ठाकुर ॥१॥
दसरथ पटना लुटावें कौिशल्या रानी श्रमरन।
रानी कैंकेइ वस्त्र लुटावें सुमित्रा रानी सुबरन॥२॥
राम के मथवा मलिरया बहुत निक लागे श्रधिक छिब लागे।
मानों कमल कर फूल भवर सिर लुन करें॥३॥
राम के पाँय पैंजनियाँ वहुत निक लागे श्रिधिक छिब लागें।
ये हो चलत मधुरियन चाल त किन-मुनि बाजै॥४॥

जो राम चित्त से नहीं उतरते, पलक से नहीं दूर किये जा सकते, वे राम यदि बन जायँगे तो मैं धैर्य कैसे धरूँगा ? जी को कैसे समभाऊँगा १॥७॥

यद्यपि कैंकेयी को यह बरदान एक युद्ध में मिला था, जिसमें राजा दशरथ राचसों से लड रहे थे। रथ पर कैंकेयी भी थी। यकायक रथ का धुरा पहिये के पास टूट गया। कैंकेयी भट कूद पड़ी और उसने पहिये को अपनी कलाई पर रोककर रथ को और राजा को गिरने से बचा लिया। राजा को इस घटना की ख़बर भी न होने पाई। इतने में उन्होंने राचसों के सरदार का सिर काट लिया। हर्षों हो ग में भाग लेने के लिये जब उन्होंने कैंकेयी की ओर देखा, उस समय वह कलाई पर रथ सँभाले खड़ी थी। राजा के लिये यह दूसरे प्रकार का हर्षों हो ग था और पहले वाले से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक था। क्यों कि इससे राजा के प्राण की रचा ही नहीं हुई, बल्कि एक कोमलाङ्गिनी नारी की वीरता भी प्रकट हुई। इसी खुशी में राजा ने कैंकेयी को दो वर दिये थे। पर गीत बनाने वाली खियों ने कैंकेयी के इस कार्य को शायद स्त्री-जाति के लिये अस्वाभाविक और करू सममकर उसे छोड़ दिया और एक नई घटना गढ़ ली, जो पहले से अधिक सरला, अधिक स्वाभाविक और घरेलू है।

### [ ७७ ]

बाबाजी बियहिन राजा घर बहुत सम्पति घर।
मोरी माइउ खबरिया न लिहीं न बिरना पठाई ॥१॥
सासु कहैं तोरे बाबा नाहीं ससुर कहै तोरे मावा नाहीं।
श्रापु प्रभु कहैं तोरे भैया नाहीं के तोहरे श्रावे॥२॥
श्रापु गरभैतिन बहुववा गरब जिन बोलो।
तोरे भैया के होरिला जो होतें तो श्रोई तोरे श्रौतें॥३॥

इतनी बचन सुनि बहुऋरि सुरज् मनावै। सुरजू भैया के होते नँदलाल तो हमरे स्रोई स्रौतें॥४॥ होत बिहान पह फाटत होरिला जनम भये। बाजै लागी अनन बधैया उठै लागे सोहर॥४॥ बाबा मोरे गइन बजज घर जोड़वा लै श्राइन। माई मोरि पियरी रँगावै बीरन लैंके ऋषि॥६॥ भौजी मोर चौरा कुटांई ढंढ़िया बन्हाई। भौजी मोर पुतरा डरेहें बीरन लैंके आवै॥ ७॥ त्रागे त्रागे त्रावै ढंढिया पाछे घिउ गागर। वहि पाछे भैया असवरवा तो वहिनी के देस जाँय।। 🗆 ।। जैसे दौरे गैया तो अपने लेख्यवा खातिर। वैसेन दौरे तो बहिनियाँ अपने बीरन खातिर।। ६।। काउ ले आया भैया सासू क काउ गोतिन क। काउ ले आया भैया भयन क तो काउ तू हमका।।१०।। पियरी लै आये बहिनी सासू क ढुंढ़िया गोतिन क। गूँजा गोड़हरा तो भयन का तुहँका तो कुछ नाहीं ॥११॥ कन्या कहती है-पिता ने मेरा विवाह यद्यपि राजा के घर मे किया, जहाँ बहत धन है। पर मेरी माँ ने न मेरी ख़बर ली और न भैया ही को भेजा ॥ १॥

सासु कहती हैं—तेरे पिता नहीं हैं। ससुर कहते हैं—तेरे माँ नहीं है। स्वयं पितजी कहते हैं—तेरे भाई नहीं है। कौन स्रावे १॥२॥

अरी अभिमानिनी बहू ! घमंड की बात न बोला। तेरे भाई के पुत्र होता तो वहीं तेरे यहाँ आता ॥३॥

बहू यह सुनकर सूर्य देवता को मनाने लगी—हे सूर्य ! भैया के पुत्र होता, तो वही हमारे यहाँ आता ॥४॥

दूसरे दिन पौ फटते ही पुत्र का जन्म हुआ। श्रानंद की बधाई बजने लगी। सोहर गाया जाने लगा ॥४॥

मेरे पिता बजाज के घर गये श्रोर धोती जोड़ा ले श्राये। मेरी माँ ने उसे पीले रँग मे रँग दिया। भाई लेकर श्रा रहा है ॥६॥

मेरी भाभी ने चावल कुटाकर द्वँढी बँघाया श्रीर उसे घडे मे भरकर उस पर सुन्दर चित्र बना दिया, जिसे मेरा भाई लेकर श्रा रहा है ॥७॥

श्रागे-त्रागे द्वँढी श्रौर पीछे घी का घड़ा श्रौर उसके पीछे घोडे पर सवार मेरा भाई, वहन के देश जा रहा है ॥८॥

जैसे गाय बळुड़े को देखकर दौड़ती है; वैसे ही बहन अपने भाई के लिये दौड़ी ॥६॥

बहन पूछती है—भैया ! सास के लिये क्या लाये हो ? गोत्र-वालियों के लिये क्या लाये हो ? ऋपने भांजे के लिये क्या लाये हो ? ऋौर मेरे लिये क्या लाये हो ? ॥३०॥

भाई कहता है—सास के लिये पीली धोती और गोतिनों को हूँ दी लाया हूँ। भांजे के लिये हाथ पैर के कड़े लाया हूँ। तुम्हारे लिये कुछ नहीं ॥ १ ॥

[ ७५ ]

कारिक पियरि वद्रिया भिमिकि दैव वरसहु।
बद्री जाइ वरसहु उही देस जहाँ पिया कोड़ करें ॥१॥
भीजें श्राखर वाखर तम्बुत्रा कनतिया।
श्रारे भितराँ से इ लसें करेज समुभि घर श्रावें ॥२॥
बरहे वरिस पर लौटें बरही तरं उतरें।
माया लें के उठीं चनना पिढेया बिहनि जल गेडवा॥३॥
मोर पिया पनियउँ पीयेनि हाथ मुंह धोयनि।
माई ! देखडँ कुल परिवार धना को न देखडँ॥४॥

बेटा तोरी धन श्राँगिया के पातिर मुख के सुन्द्रि। बह्विर गोड़ मूड़े तानेनि पिछौरा सौवै धौराहरि॥४॥ खोलो न बहुश्चरि गढ़ की केवाँरिया दुपहर्ड श्रायेन। बहुश्चरि देखौ न तोर परदेसिया दुश्चारे तोरे ठाढ़ रे॥६॥ भभकि के बहुश्चरि जागइँ केवारी खोलि देखइँ। पिया जनत्यों में तोरि श्रवैया त पटना लुटउतेउं। थेइया नचउतेउँ॥७॥

जबसे तु गया मोरे पियवा सेजरिया नाहीं डास्यों। अपने ससुरू के ताप्यों रसोइयाँ भुइयाँ परी लोट्यों।। प्रा जब से गयों मोरी धनिया पनवा नहीं खायों, तिरियवा नाहीं चित्रयुँ।

धनिया तोहरी दरद मोरी छितिया त जानिहें नरायन ॥ ६ ॥ हे काली पीली घटा ! रिमिक्स करके बरसो । हे घटा ! उस देश मे जाकर बरसो, जहां मेरे प्रियतम क्रीड़ा कर रहे हैं ॥ १ ॥

उनका घर-द्वार, सब सामान, तम्बृ श्रीर कनात भीग जाय। उनके हृदय में उमंग पेदा हो, वे मुक्ते याद करें श्रीर घर श्रावें ॥ २ ॥

बारह वर्ष के बाद प्रियतम घर लोटे। बरगद के नीचे उतरे। उनकी माँ चन्दन का पीढा लेकर दौडी श्रीर बहन लोटे मे पानी ॥३॥

मेरे प्रियतम ने पानी पिया, हाथ मुँह घोया। फिर पूछा-माँ! परिवार के सब लोगों को तो देखता हूँ। पर स्त्री को नहीं देखता हूँ॥॥॥

मां ने कहा— बेटा ! तुम्हारी स्त्री बहुत दुर्बल हो गई है। पर उसका मुख बडा सुन्दर है। वह सिर से ऐर तक चादर तानकर धौरहर पर सो रही है ॥ १॥

पति स्त्री के द्वार पर जाकर कहता है-बहू ! गढ की केवाड़ी खोलो

न ? दोपहर होने श्राया। बहू ! उठो। देखो, तुम्हारा परदेशी तुम्हारे द्वार पर खडा है॥ ६॥

बहू भिभक कर उठी। केवाडी खोलकर उस ने देखा श्रीर पित से कहा—यदि में पहले से जानती कि तुम श्रा रहे हो, तो हे प्रियतम! मैं धन्य-धान्य लुटाती श्रीर नाच कराती॥ ७॥

हे प्रियतम ! जब से तुम गये, तब से मैंने सेज नहीं बिछाई । ऋपने ससुर को भोजन करा मैं ज़मीन पर पडी लोटा करती थी॥ म॥

पति ने कहा—हे मेरी प्यारी स्त्री ! मैं अपना हाल क्या कहूं ? जब से तुम से अलग हुआ हूँ, तब से मैने पान नही खाया, और न किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डाली । हे मेरी हृद्येश्वरी ! तुम्हारी पीड़ा को मेरा हृद्य ही जानता है, या ईश्वर ॥६॥

यह चिरित्रवान् दम्पित का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। माँ ने पुत्र को प्रसन्न करने के लिये यह बड़ी ही सुन्दर बात कही थी कि 'हे बेटा! सुन्हारी स्त्री बहुत दुर्बल हो गई, पर उसका मुँह बड़ा सुन्दर हैं। ग्रर्थात् विरह के कारण दुबली हो गई है, पर सतवंती होने से उसके मुख की कांति, मुख का तेज बढ गया है।'

गीत के प्रारंभ में बहू ने घटा से प्रार्थना की है कि हे घटा ! सेरे पित के देश मे जाकर बरसो, जिससे उनका हृद्य हुलसे। इस कथन में एक प्राकृतिक तथ्य खिपा हुन्ना है। घटा को देखकर, उसकी ध्वनि सुनकर, विरहियों में मिलने की न्नाकांचा बड़ी प्रबल होती है। कालिदास ने मेघदूत में मेघ से कहलाया है—

यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां। मन्द्रस्निग्धेर्ध्वनिभिरबलावेणि मोज्ञोत्सुकानि॥

श्चर्यात मेरी गरज में यह गुगा है कि वह परदेशियों को तुरन्त श्चपने-श्चपने घर जाने का चाव दिलाती हैं; श्रौर उनके मन मे उत्सुकता पैंदा करती है कि वे श्रपने घर पहुँचकर श्रपनी-श्रपनी स्त्री की वेग्गी खोलें। ि७६ ]

सौना भँदौना के रित्या देखत डर लागइ हो।
राजा, खोलौ न बजर केविरया चँगन हम जावइ हो॥१॥
की हमरी मइत्रा जगावइ बिहिन हाँक मारइ हो।
धनिया कवन जरूर तोहै लागि श्रंगनतु जाविउ हो॥२॥
नाहीं तोहरी मइत्रा जगावइँ विहिन न बुलावइ हो।
राजा छोड़ि देउ हमरा खँचरवा खँगन हम जावइ हो॥२॥
एक लात दिही चड़कठवा दुसरा लात खंगना में हो।
रामा, वाज लागे अनँद वधैया उठन लागे सोहर हो॥४॥
सावन भादो की रात, देखने मे डर लगता है। हे राजा ! बज्र ऐसी
केवाडी खोल दो। मैं श्राँगन में जाऊँगी॥१॥

मेरी माँ जगा रही है, या बहन बुला रही है ? हे प्यारी स्त्री ! क्या ज़रूरत है जो तम ग्राँगन मे जा रही हो ? ॥२॥

न आपकी मां जना रही हैं, न बहन बुला रही है। हे राजा ! श्रांचल छुंड दो। मैं आँगन मे जाऊँगी ॥३॥

एक पग चौखट पर रखा। दूसरा पग आँगन में। इतने में (पुत्र पैदा होने से) आनंद की बधाई बजने लगी और सोहर गाया जाने लगा॥॥॥

# अन-प्राशन का गीत

जिस दिन बच्चे को पहले-पहल अन्न खाने को दिया जाता है, उस दिन जो उत्सव होता है, उसे अन्न-प्राशन कहते हैं। यह उत्सव अब सम्पन्न और पुरानी परिपाटी पर चलने वाले घरों में ही मनाया जाता है। साधारण गृहस्थों में अब इसका महत्त्व नहीं रह गया है।

#### य्राम-साहित्य

तो में इस उत्सव के भी बहुत से गीत प्रचितत हैं उनमें से एक यहां या जाता है:—

[ १ ]

श्राजु मोरे लीपन पोतन, श्रौ श्रन्नश्रासन हो ॥१॥ सास श्ररगन नेवतह परगन, नैहर सासुर,

श्रो श्रजियाउर श्रो निनयाउर रे॥ २॥

श्रागन श्रायनि परगन, श्रीर निनश्राउर

श्रौ श्रजियाउर हो।

साम् एक नहिं आये बिरन भैया, कैसे जियरा बोधों रे ॥ ३ ॥ सासु भेटिहं आपन भैया, ननद आपन देवर हो । सासू छितया जे मोरी घहरानी, में केहि उठ भेंटों रे ॥ ४ ॥ भगिक के चढ़ल्यूँ अंटिरया, खिरिकियन भॉक्यों हो । ननदी जनु भैया आवें पहनैया, पगिड़िया फहरावें रे ॥ ४ ॥ दुअराई घोड़ा हिहियाने, पथर घहराने हो । बहुआ मिलि लेह भैया वेदनैता,

सोहर श्रव सुनो सगुन पर बैठौ रे ॥ ६॥ (फतहपुर)

प्राज मेरे घर में लीपने-पोतने का काम हो रहा है। आज श्रन्न-है॥१॥

सासजी ! श्ररगन-परगन (श्रार्यगण श्रौर प्रजागण श्रथवा श्रपने राये सब), नैहर, सासुर, श्रजियाउर श्रौर निवयाउर सबको भेज दो ॥२॥

रगन-परगन वाले आये, निन्धाउर और श्रिजयाउर के लोग हे सास ! मेरा भाई नहीं श्राया, मैं जी को कैसे धैर्य दूँ ? ॥३॥ सजी श्रपने भाई को भेंट रही हैं। ननद मेरे देवर को भेंट रही है। हे सासजी ! मंरी छाती में श्राग धधक रही है, मैं उटकर किसे भेंट्रॅं ? ॥४॥

में भमककर घ्रटारी पर चढी। खिडकी से भाँका। हे ननद ! जान पड़ता है, भैया पहुनाई करने घा रहे हैं। पगड़ी फहरा रही है।।४॥

दरवाज़ पर घोड़ा हिनहिनाया; मानो पत्थर घहराया । हे बहू ! अब अपने वेदनावाले भाई को मिल लो, सोहर सुनो और सगुन पर बैठो ॥६॥

इस गीत की पहली ही कड़ी में अन्न-प्राशन की चर्चा है; नहीं तो यह गीत प्रायः प्रत्येक उत्सव में, जिसमें सगे-संबंधी न्यौते जाते हैं, गाया जा सकता है। इसमें भाई के लिये बहन के हृदय की वेदना का बड़ा मार्मिक वर्णन है।

# मुण्डन के गीत

जन्म के तीसरे, पाँचवें या सातवें वर्ष मे पहले-पहल जब बच्चे के सिर के बाल उतारे जाते हैं, उसे मुख्डन कहते हैं। हिन्दू-समाज के सोलह संस्कारों मे यह एक संस्कार है।

पहले ज्योतिषी से मुण्डन का दिन श्रीर समय नियत किया जाता है। फिर नियत दिन पर देव-पूजन, हवन श्रीर ब्राह्मणों श्रीर मित्रो को भोजन कराया जाता है श्रीर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है।

मुगडन हो जाने के बाद बच्चों की बहन को, और अगर बहन न हुई तो उसकी फुफी को, जो बाल बटोरती है, तथा मुगडन करने वाले नाई को नेग चुकाये जाते हैं और उन्हें ख़ुश किया जाता है। बहन को नेग में नक़द रुपये, बरतन या गाय या बिज्ञ्या-बज्ज़ दिये जाते हैं। नाई को नक़द रुपये-पैसे, कोई एक बरतन या कपड़े दिये जाते हैं। नेग गृहस्थ के घर की माली हालत पर निर्भर है। ग़रीब गृहस्थ के घर में कुछ पैसो ही से बच्चे की बहन और नाई का संतोष करना पड़ता है।

घर की स्त्रियों टोले-महल्ले की स्त्रियों को जमाकर, सब के साथ गा-बजाकर मुग्डन संस्कार को एक सुखमय उत्सव का रूप दे देती हैं। इस प्रसंग के बहुत से गीत उनमे प्रचलित हैं, जिनमे निकट सम्बन्धियों के परस्पर के प्रेम-भाव और मुग्डन की क्रियाश्रो का भी वर्णन होता है।

यहाँ मुगडन के अवसर पर गाये जाने वाले कुछ गीत दिये जाते हैं:—

[ 8 ]

सभवहिं बैठे सिर साहब, बोलै जच्चारानी रे। साहेब मोरे नैहर लोचना पठावो, पियरिया भैया भेजै, होरिलवा के मृंडन ॥१॥ तोहर नैहरवा धन दूरि बसे, कोसवन को गने हो। रानी, घर ही में रँगहु पियरिया, चौक पर बैठहु, होरिलवा के मृँड़न रे॥२॥

तोहर पियरिया राजा नित के, निति उठि पहिरब हो। राजा, हमरे भैया के पियरिया सगुन के, चडक पर बैठब हो, होरिलवाँ के मूँड़न हो।।३॥ हँकरहु नगर के नौवा बेगहिं चली आवहु रे।

नौवा रंगि रंगि पीसहु हरिदया, रोचन पहुँचावहु,

होरिलवा के मूँड़न रे ॥४॥ सभविं बैठे है बीरन भैया, नौवा से पूँछहँ रे। नौवा केकरे भयन नन्दलाल, रोचन कहाँ पायो हो॥४॥ बड़हर के हम नौवा, सुजन घरवाँ आये हो। तोहरी बहिनी के भये नन्दलाल.

लोचन लैंके आये हो ॥६॥

हरिख के उठेनि बीरन भैया, धन जी से पूँछैं हो। रानी, बिहनी के भये नन्द लाल, लोचन हमको आवाहो, पियरिया लैके जाबै रे॥ ७॥

येहि पेटरवा के कुं जिया ना जानों कहाँ गिरि गई हो। राजा नाहीं रे बजजवा यहि गाँव,

पियरिया कहाँ पौच्यो रे ॥ = ॥

बेंचवें में ढाली तरविरया, ऋरे फाँड़े के कटिरया रे। रानी, सो साठि पियरी रँगोंबे, चोंक पर पचहुँचब हो।। ६।। घर के मालिक सभा में बैठे हैं। जच्चारानी ने उनसे कहा— हे स्वामी! मेरे नैहर को रोचन भेजो, ताकि मेरे भैया पियरी (पीली धोती) भेंजें। बच्चे का मुण्डन है॥॥

हे धन ! तुम्हारा नेहर बडी दूर है। कितने कोस है ? कीन गिनती करे। हे रानी ! घर ही में पियरी राँग डालो, श्रीर उसे पहनकर चौक पर बैठो। बच्चे का मुख्डन है॥२॥

हे राजा ! तुम्हारी दी हुई पियरी तो हमेशा की है। सदा उठकर पहनूँगी। हे राजा ! मेरे भैया की सगुन की पियरी है। उसी को पहनकर चौक पर बैठँगी। बच्चे का मुख्डन है॥३॥

नगर के नाई को बुलाओं। जल्दी आये। हे नाई ! खूब विस-विसकर हल्दी पीसो और रोचन ले जाओं। बच्चे का मुख्डन है ॥४॥

भैया सभा में बैठे हैं। नाई से पूछते हैं—हे नाई! किसके पुत्र हुआ है ? रोचन कहाँ पाया ? ॥४॥

मैं बड़हर (गाँव का नाम) का नाई हूँ। स्राप सज्जन के घर स्राया हूँ। स्रापकी बहन के पुत्र हुस्रा है। उसी का रोचन लेकर स्राया हूँ॥६॥

भैया प्रसन्न होकर उठे। उन्होंने श्रपनी स्त्री से पूछा—हे रानी ! बहन के पुत्र हुत्रा है। रोचन श्राया है। मैं पियरी लेकर जाऊँगा ॥७॥ स्त्री ने कहा —पेटारे की कुक्षी तो न जाने कहाँ गिर गई । हे राजा ! इस गाँव में बजाज भी तो नहीं है, पियरी कहाँ पास्रोगे ? ॥ ।।।

में ढाल-तलवार बेंच दूँगा, कमर की कटारी बेंच दूँगा। हे रानी! सैकडो पियरियाँ रँगाकर और लेकर चौक पर पहुंचूँगा।।।।।

इस गीत में भाई श्रौर बहन के प्रेम का सरस वर्णन है। साथ ही स्त्री-स्वभाव की भी भलक है। भाई की स्त्री की इच्छा नहीं थी कि उसकी ननद को पियरी भेजी जाय।

यह गीत उस जमाने का है, जब हमारे घरों में ढाल-तलवार स्त्रीर कमर की कटारी थी।

[ २ ]

ना वाबा बजना बजायो न सुजना बुलायो।
बहे रे कलप के लफरिया तो चोरिया मुँडायो॥१॥
हम नाती बजना बजेंबे, और सुजना बुलेंबे।
बहेरे कलप के लफरिया, में हरिष मुड़ेंबे॥२॥
सोने के खड़ौवाँ भैया साहेब, बिहिन बिहिन करें।
कहाँ गइउ बिहिन हमारि, तो लोइया बटोरें॥३॥
भितराँ से निकरीं है बिहिन तो हाथ भिर लोइया लिहे।
देवे भैया नेग हमार, तो लोइया बटोरुँ॥४॥
देवे गले के तिलिरिया दूनों काने बिरिया।
देवे बिहिन सोरहों सिंगार, बिहँसि घर जायो॥४॥
(प्रतापगढ़)

हे बाबा ! न तुमने बाजा बजवाया, न सुजनो ( भले श्रादमियो ) को बुलाया । बड़े लटो की लफरी ( लट ) को चुपके-से मुँडाया ॥१॥ हे नाती ! हम बाजा बजवायेंगे, सुजनों को बुलायेंगे. बड़ी लटो को बड़े हुर्ष से मुँडवायेंगे ॥२॥ भाई सोने के खड़ाऊँ पर चढ़कर बहन, बहन पुकार रहा है। हे मेरी बहन ! कहाँ हो ? लटें बटोरो ॥३॥

बहन भीतर से निकली। हाथों में भरकर लटें लिये है। हे भाई! मेरा नेग दो तो लटें बटोरूँ।।४॥

भाई ने कहा—मैं तुम्हारे गले के लिये तिलरी श्रीर कानो के लिये बिरिया (कान का एक गहना) दूँगा। हे बहन! मैं सोलहो श्टंगार का सामान दूँगा, तुम प्रसन्न होकर घर जाना ॥१॥

#### [ 3 ]

हाथी चढ़ो बावा हाथी चढ़ो, बाबा कवन रामा हो।
तुमरे नितया के लगन समीप, तौ लफरी मुँडाञ्चो हो।।१।।
हाथी चढ़ो दादा हो हाथी चढ़ो, दादा कवन रामा हो।
तुम रे दुलरू के लगन समीप, तौ लफरी मुँडावउ हो।।२।।
नौत्रा गा हइ काशी, तौ बाँभनु बनारस हो।
मोरी धिया गइ हैं ससुरारि, तौ कैसे मुँडावउँ हो।।३।।
श्रमी कोस के ननिद्या वधौवा लैके श्राई हो।
मोरी भौजी ने हना है केवंडिया, इहाँ कहाँ श्राइउ हो।।४।।
की भौजी होब जागिनि, की होब भाँटिनि हो।
की होब जंगल पतुरिया, दुवारे तुम्हरे नाचौं हो।।४।।
नाहीं ननटी मोर जागिनि, नाहीं होउ भाँटिनि हो।
ननदा, बड़े रे छयल के बिहिनियाँ, श्रादर विन श्राइउ हो।।६।।
(इटावा)

हे बाबा ! हाथी पर चढो। हाथी पर चढो। तुम्हारे नाती के मुगडन की साइत समीप है, मुगडन करा दो॥१॥

हे दादा ! हाथी पर चढ़ो, हाथी पर चढ़ो | तुम्हारे दुलारे की साइत समीप है, मुग्डन करा दो ॥२॥ नाई तो काशी गया है, पंडित बनारस गये हैं, मेरी बेटी ससुरात गई है, मुख्डन कैसे कराऊँ ? ॥३॥

श्चस्सी कोस पर ब्याही हुई ननद बधावा लेकर श्चाई है। भावज ने केवाडे बन्द कर लिये श्चीर कहा— यहाँ कहाँ श्चाई हो ? ॥४॥

ननद ने कहा--- श्रव या तो मैं जागिन होकर या भांटिन या जंगल की पतुरिया (नाचने वाली) होकर तुम्हारे द्वार पर नाचूँगी ॥४॥

भावज ने कहा — हे सेरी ननद ! न जागिन हो, न भांटिन हो। हे ननद ! तुम बड़े छैजा (उसके पित ) की बहन हो, बिना सूचना दिये छाई हो।।६॥

ननद ने अपने भाई को सामाजिक मान-मर्यादा का ध्यान नहीं रक्खा और वह बिना सूचना दिये आगई, इससे उसका उचित स्वागत-सत्कार नहीं हो सका । इससे गाँव मे ननद के भाई की हँसी हुई होगी। स्त्रियो को अपने कुटुम्ब की इज्ज़त का कितना ध्यान रहता है!

# जनेऊ के गीत

जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का श्रपश्रंश है। यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जनेऊ पहनना श्रार्थ-जाति को बहुत पुरानी प्रथा है।

यज्ञोपवीत का यह रलोक प्रत्येक द्विज को याद कराया जाता है— यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं

श्रापवात परम पावत्र प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। श्रायुष्यमभ्यं प्रतिमुख शुभ्रं

यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥

भावार्थ—यज्ञोपवीत परम पवित्र है, जो प्राचीनकाल मे प्रजापित के साथ उत्पन्न हुन्ना था। यह न्नायु, बल त्रौर तेज का देने वाला है। पारसी लोग भी जो त्रायों के सजातीय हैं त्रौर ईरान में जाकर बस गये थे, यज्ञोपवीत पहनते हैं। यज्ञोपवीत का उनका मंत्र यह है:--

फाते मजदात्रो बरत् पौरवनिम् त्रायभ्य श्रोंघनेम् स्तेहर पाएसंघेम् मैन्यु-तस्तेम बंधुहिम दायनम् मजदयास्निम्।

अर्थात्, हे मज़दा, यासनिन धर्म के चिह्न ! तारों से जड़े हुये यज्ञी-पवीत ! तुक्ते पूर्वकाल में मज़दा ने धारण किया है।

पूर्वकाल मे, उपनयन संस्कार मे यज्ञोपवीत धारण करके तब ब्रह्मचारी स्त्राचार्य के पास विद्याध्ययन के लिये जाता था। यज्ञोपवीत धारण करने के दिन से ब्रह्मचारी को कुछ बतों स्त्रर्थात् नियमों का पालन करना स्त्रनिवार्य हो जाता था, इसलिये इसे ब्रत-बन्ध भी कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही मनुष्य की द्विज संज्ञा होती है। नहीं तो, मनु महाराज के निर्णय के श्रनुसार, यज्ञोपवीत होने के पहले मनुष्य-मात्र सूद्ध हैं।

जन्मना जायते शुद्धः संस्काराद्द्विज उच्यते। मनुस्मृति॥
यज्ञोपनीत नयो पहना जाता है ? इसका उत्तर कौषीतिक ब्राह्मण
के इस मंत्र में मिलता है—

यज्ञोपत्रीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ।

श्राचार्य कहता है—हे ब्रह्मचारी ! मैं तुक्ते दोर्घायु, बल श्रीर तेज के लिये यज्ञोपनीत से बाँघता हूँ।

यज्ञोपवीत मे तीन तागे होते हैं। इसका श्रभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ श्रीर वानप्रस्थ तीनो श्राश्रमो के नियमो को
श्रव्ह्वी तरह पालन करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होता है। साथ ही प्रत्येक
व्यक्ति के साथ जन्म से ही तीन ऋण लगे हुये हैं—ऋषि-ऋण, देव-ऋण
श्रीर पितृ-ऋण।

जायमानो ह वे ब्राह्मणास्त्रिभिऋ ग्रैऋ ग्वान् जायते। ब्रह्मचर्येण ऋपिभ्यो यज्ञेन देवभ्यः प्रजया पितृभ्य इति॥ (ब्राह्मण प्रंथ)

श्रथीत् ब्राह्मण्, चित्रय श्रीर देश्य तीनो तीन ऋणो से ऋणी ही पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करके, ऋषियों के बनाये श्रंथों का स्वाध्याय करके, ऋषि-ऋण से, यज्ञों के द्वारा देव-ऋण से श्रीर संतान उत्पन्न करके पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। सन्यासी इन तीनो ऋणों से मुक्त होता है। इससे उसे यज्ञोपवीत-धारण की श्रावश्यकता नहीं रहती। यज्ञोपवीत में तीन तागे होने का एक श्रमिश्राय यह भी बताया जाता है कि इसका सम्बंध ब्राह्मण्, चित्रय श्रीर वैश्य तीन ही वर्णों से है। शुद्ध के लिये यज्ञोपवीत का विधान नहीं है।

यज्ञोपवीत ६६ श्रंगुल लम्बा होना चाहिये। १६ श्रंगुल लम्बा होने का तात्पर्य यह है—

> तिथिर्वारश्च नचत्रं तत्वं वेदा गुणत्रयम्। कालत्रयञ्च मासाश्च ब्रह्मसूत्रञ्च षणनवः॥

तिथि १४, वार ७, नच्चत्र २८, तत्व २४, वेद ४, गुण ३, काल ३, मास १२ । कुल मिलाकर १६ हुये । इन सब के साथ नियम निबाहने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होने के प्रमाण-स्वरूप १६ अंगुल का सूत्र पहना जाता है । कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि १६ अंगुल का यज्ञोपवीत वेद के १६००० मंत्रों के अध्ययन का एक प्रमाण है ।

यज्ञोपवीत कमर से नीचे नहीं आना चाहिये। इस सम्बन्ध मे छुन्दोग परिशिष्ट मे लिखा है—

स्तनादूध्वमधो नाभेर्न धार्यं तत्कथञ्जन। ब्रह्मचारिए एकं स्यात् स्नातस्य द्वे बहूनि वा।। ब्रर्थात्, यज्ञोपवीत स्तन से ऊपर ब्रौर नाभि से नीचे न पहने। ब्रह्म- चारी एक और गृहरथ दो यज्ञोपवीत पहने।

मूत्र श्रीर पुरीष त्याग के समय यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर तीन बाग लपेट लिया जाता है। यह केवल शुद्धता के लिये किया जाता है। एक लाभ यह भी हैं कि यज्ञोपवीत धारण करने के श्रवसर पर की हुई प्रतिज्ञायें—ख़ास कर ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध की प्रतिज्ञाये— बार बार याद श्राती रहे। प्रतिज्ञाये ये हैं:—

१-- दिवा मा स्वाप्सीः।

दिन में मत सोना।

२-- आचार्याधीनो वेदमधीष्व।

ग्राचार्य के ग्रधीन रहकर वेद का ग्रध्ययन कर।

३-क्रोधानृते वर्जय।

क्रोध ग्रौर मूठ का छोड़ दे।

४—मैथुनं वर्जय।

मैथुन को छोड़ दे।

४-- उपरि शय्यां वर्जय ।

भूमि से ऊपर पलँग श्रादि पर सोना छोड दे।

६-कौशीलव गन्धाञ्जनानि वर्जय।

गाना-बजाना, नृत्य स्रादि तथा इत्र इत्यादिक का स्ँघना श्रीर श्रांखो में श्रंजन लगाना वर्जित है।

७—मॉस रूचाहारं मद्यादिपानं च वर्जय।

मांस, रूखा-सूखा भोजन श्रीर मद्य श्रादि नशीखी चीज़ो का
सेवन मत कर।

८---श्रन्तर्ग्राम-निवासोपानञ्जत्रधारणः वर्जय।

गाँव के बीच मे, बसना जूता श्रीर छाता धारण करना वर्जित है।

६-- अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्वलनं विहाय वीर्य

शरीरे संरच्योध्वरिता सततं भव। लघुशंका के सिवा कभी उपस्थ इन्द्रिय का स्पर्श मत कर। न वीर्य स्खलित होने दे। उध्वरेता बन।

१०— पुशीलो ितभाषी सभ्यो भव ।
सुशील, थोडा बोलनेवाजा श्रीर सभा में बैठने योग्य गुणो वाला
बन ।

समाजरूपी शरीर में वैश्य का स्थान कमर कहा गया है। श्रतएव चैश्य तक यज्ञोपवीत पहनने के श्रधिकारी हैं। श्रुद्धी को श्रधिकार नहीं है। श्रतः कमर से नीचे यज्ञोपवीत का पहनना वर्जित है।

यज्ञोपवीत में जो गाँठ दी जाती है, उसका नाम ब्रह्म-प्रिन्थ है। देहात से इसे ब्रह्म गाँठ कहते है। गाँठों भी तीन दी जाती हैं।

यज्ञोपवीत के समबंध मे एक नियम श्रीर भी है। वह वह है कि यज्ञोपवीत श्रपने काते हुये सूत का होना चाहिये। बाज़ार से खरीदे हुये सूत का यज्ञोपवीत श्रपवित्र माना जाता है। इससे प्रत्येक द्विज को सूत कातने की प्रक्रिया का जानना श्रतिवार्य है। श्राजकल तो लोग बाज़ार से खरीदे हुये विलायती सूत का यज्ञोपवीत बनाते श्रीर पहनते हैं। शहरो में तो जर्मनी से बने-बनाये यज्ञोपवीत श्राते श्रीर बिकते हैं। तीर्थ-स्थानो में, घाटो पर बहुत से ब्राह्मण बैंटे जनेऊ बेंचा करते हैं। वीर्थ-स्थानो में, घाटो पर बहुत से ब्राह्मण बैंटे जनेऊ बेंचा करते हैं। वे प्रायः वहीं जनेऊ बनाया भी करते हैं। कपड़ा सीने की रीलें वे बाज़ार से खरीद लेते हैं श्रीर उसे तिहरा करके उसमें मामूली गाँठ दे लेते हैं। उनको श्राजकल के बहुत से श्रांत्रोग पढ़े हुए बाबू लोग (वेरी फाइन) जनेऊ कहकर ख़रीदते श्रीर पहनते हैं। इस प्रकार यज्ञोपवीत पहनने का उद्देश सर्वथा नष्ट हो गया है। श्रब कुछ लोग तो समाज के भय-वश, कुछ रूढ़ि-वश श्रीर कुछ श्रन्धविश्वास से जनेऊ पहनते हैं। यज्ञोपवीत की वह दुर्दशा शोचनीय है।

ब्राह्मण-बालक का यज्ञोपवीत म वर्ष की श्रवस्था में होना चाहिये। चित्रिय का ११ वें वर्ष में, श्रीर वैश्य का १२ वें वर्ष में यज्ञोपवीत होना शास्त्र-सम्मत है। उपनयन-संस्कार के समय के विषय में शतपथ ब्राह्मण का यह वचन है:—

बसन्ते ब्राह्मण गुपनयेत्। बीष्मे राजन्यम्। शरिद् वैश्यम्। सर्वकाल मेके।।

ब्राह्मण का वसन्त में, चित्रय का ग्रीप्म में श्रीर वैश्य का शरद् श्रम्तु में यज्ञोपवीत करना चाहिये। श्रथवा सब ऋतुश्रो में भी हो सकता है। दिन में शातःकाल ही नियमित है।

देहातो मे श्रव भी यज्ञोपवीत-संस्कार धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कार में नाते-रिश्ते के प्रायः सब लोग एकत्र होते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के दिन से ब्रह्मचारी को केवल भिन्ना पर जीवन-निर्वाह करके विद्याध्ययन करने का नियम है। समाज का श्रव खाकर जो ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करता था, वह जीवन भर समाज का ऋण श्रपने उपर सम-भता था श्रौर ऋण्युक्त होने के लिये जीवन भर समाज की सेवा किया करता था। भिन्ना का वह लच्य श्रव केवल श्राधे घंटे में ही प्राप्त कर लिया जाता है। साथ ही विद्याध्ययन के पंद्रह-सोजह वर्ष भी श्राँगन से ड्योडी तक ही समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के लिये काशी जाने को तैयार होता है। दो चार कदम चलता है कि घरवाले वापस बुला लेते हैं। इस तरह हिन्दू-समाज मे यज्ञोपवीत का यह ढको-सला चला जा रहा है।

ब्रह्मचारी को भित्ता देना पूर्वकाल में बड़े पुराय का काम समसा जाता था। भित्ता देने की इस प्रथा से बड़े-बड़े गुरुकुलों का खर्च सहज ही में चल जाता था। फंड के लिये न किसी श्रिधिवेशन की श्रावश्यकता होती थी, श्रीर न श्रन्य प्रकार के किसी श्रायोजन की। उस प्रथा को त्याग देने ही से भ्राजकल शिक्षा महँगी, संकुचित श्रीर केवल स्वार्थमूलक हो गई है।

जनेऊ के अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं, वे प्रायः सोहर ही छंद के होते हैं। पर लय में कुछ अंतर होता है।

यहाँ जनेऊ के कुछ गीत दिये जाते हैं। [१]

देहु न माता मोहिं सतुवा और गुड़ गेंड़ुवा।
जैहों में कासी बनारस वेद पिढ़ अइहों॥१॥
नाही मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेंड़ुवा।
तोरा दादा हैं विद्वान घर ही वेद पिढ़ल्यो॥२॥
देहु न काकी मोहिं सतुवा और गुड़ गेंडुवा।
जैहों में काशी बनारस वेद पिढ़ अइहों॥३॥
नाही मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेंडुवा।
तोरा काका हैं विद्वान घरहीं वेद पिढ़ल्यो॥४॥
देहु न बूबा मोहिं सतुवा और गुड़ गेंडुवा।
जैहों में काशी बनारस वेद पिढ़ अइहों॥४॥
नाहीं मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेंडुवा।
नाहीं मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेंडुवा।
तोरा फूफा हैं विद्वान घरहीं वेद पिढ़ल्यो॥६॥
बह्यचारी कहता है—हे माता! मुक्ते सतुआ, गुड़ और लोटा दो।
मैं काशी जाकर वेद पढ़ आऊँ॥१॥

माता कहती है—हे बेटा मेरे सतुवा, गुड़ श्रौर लोटा नहीं है। तेरे पिता विद्वान हैं, उनसे ही घर पर वेद पढ लो॥ २॥

इसी प्रकार ब्रह्मचारी श्रपनी काकी श्रौर बुश्रा श्रादि से निवेदन करता है श्रौर एक सा उत्तर पाता है कि घर पर ही वेद पढानेवाले बिद्वान् हैं, यहीं वेद पढ़ लो। यह गीत प्राचीन भारत का एक अनुपम दृश्य हमारी आँखों के आगो लाकर खडा कर देता है, जब एक-एक घर में दो-दो, चार-चार वेदज्ञ विद्वान् रहते थे। विद्या की रुचि इतनी थी कि बालक स्वयं काशी जाकर वेद पढ आने के लिये आग्रह करता था। ब्रह्मचारी एक मामृली जल पात्र के साथ घर से निकल जाता था और भिचावृत्ति से जीवन-निर्वाह करके गुरुकुल से पूर्ण विद्वान् हांकर घर लौटता था। अब उसकी स्मृति एक सुख स्वम के समान जान पडती है।

[ २ ]

इनली क पेड़ सुरूहुर अवरी हुरूहुर।
तेहि तर ठाड़ी कवनी देई देव मनावह ॥१॥
जिन देव अर्जेहु गरजहु जिन देव विरेसहु।
आवत होइहें मोर स्वामी भिसी बुनिआँ भिजी जइहें॥२॥
केतनो तु ए देव गरजहु केतनो तु विरसहु।
हमरे जे सारे क जनेउ भिजत हम जावह॥३॥
भिजे मोरे मॉथे क मुरायठ हिरदे कर चंदन।
भिजे मोरे सोरहो सिंगार जनेउवा के कारन ॥४॥
इमली का वृत्त सीधा और घनी झाया वाला होता है। उसके नीचे
खडी असक देवी देवना मना रही है॥॥॥

हे दैव ! न गरजो, न तरजो, न बरसो । मेरे स्वामी आते होगे, जो नन्ही-नन्हीं बूँदो से भीग जायंगे ॥२॥

उस देवी का स्वामी कहता है—हे देव ! तुम कितना ही गरजो श्रीर बरसो। मेरे साले का यज्ञोपवीत है। में भीगता हुश्रा भी जाऊँगा॥३॥

मेरे सिर की पगडी श्रीर हृदय का चंदन भीग रहा है। जनेऊ के लिये मेरा सोलहो श्रङ्गार भीग रहा है।।।।। इस गीत में यह दिखलाया गया है कि मार्ग में चाहे जैसी भी वाधा उपस्थित हो, पर जनेऊ में अवश्य पहुँचना चाहिये।

#### [ ३ ]

द्वारेन द्वारे वरुवा फिरैं बखरी पूछे बबा की हो। द्वारेन उनके हैं कुइँया भीती चित्र उरेही हो॥ आँगन तुलसी क बिरवा बेदवन भनकारी है हो। सभवन बैठें वाबा तुम्हरे बैठे पुरदें जनेउवा हो॥

नोट-पितामह से लेकर जितने लोग ब्रह्मचारी से बडे दर्जे के होते हैं, हरएक का नाम लेकर इन्हीं पदों की ब्रावृत्ति की जाती है।

ब्रह्मचारी द्वार-द्वार फिर रहा है श्रीर बाबा का घर पूछ रहा है। कोई उसको पता बता रहा है कि उनके द्वार पर कुँवा है। दीवार पर चित्र श्रंकित हैं। उनके श्रॉगन में तुलसी का वृक्ष है। वेद-ध्विन हो रही है। सभा में बैठे हुये तुम्हारे बाबा जनेऊ बना रहे हैं।

इस गीत में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण गृहरथ के घर की व्याख्या है। द्वार पर कुँवा, श्राँगन में तुलसी, दीवारो पर चित्र, घर मे वेद्-ध्विन की गूँज श्रौर श्रपने हाथ से जनेऊ कातना यह दृश्य श्रव बिरले ही कहीं देखने को मिलता है।

### [8]

गंगा जमुन बिच त्राँतर चन्दन एक रुखवा है हो।
तेहि तर ठाड़े फूफा उनके कातें जनेउना हो।।
सात सखी मिलि पूछें किन्ह कातें जनेउना हो।
त्राठ बरिस के (त्रमुक राम) उन्हें पंडित करवें हो।
हमरे दुलेरुवा (त्रमुक राम) उन्हें पंडित करवें हो।।
गंगा श्रीर जमुना के मध्य में चन्दन का एक वृत्त है। उसके नीचे
श्रमक न्यक्ति के फूफा खड़े जनेऊ कात रहे हैं। सात सखी मिलकर

पूछती हैं कि किसके लिये जनेऊ काता जा रहा है ? पूफा ने कहा—श्राठ वर्ष के मेरे दुलारे श्रमुक राम हैं, उनको पंडित बनाऊँगा।

श्रपने हाथ से काता हुआ यज्ञोपवीत ही पहनने का माहात्म्य है।

सोने के खड़ाऊँ राजा दसरथ ठाड़ पंडित पुकारें हो।

श्रदे अरे पंडित विशिष्ट जी मेरी अरज श्रोनाव।।

श्राठ बिरस के रमइया उन्हें देतेउ जनेउना।। १।।

इतना सुनिन है विशिष्ठ जी मिलिश्रा बुलावै।

साली पानेन मड़वा छवावी कलस धरावौ।। २।।

श्राठ बिरस के दुलरुवा मड़ये तर ठाढ़े।

सिर वाके घाम लागे पाँव भूँ भुिर लागे हो।। ३।।

श्राठ बिरस के रमइया चन्द्र मँड्ये तर ठाड़े।।

राजा दशरथ सोने के खड़ाऊँ पर खडे हैं श्रीर पंडित को बुला रहे

हैं। हे पंडित विशिष्ट सुनि! मेरी प्रार्थना सुनिये। श्राठ बरस के राम हो

गये। श्रव इन्हें जनेऊ (यज्ञोपवीत) देना चाहिये॥।।।

इतना सुनते ही वशिष्ठ ने माली को बुलावाया श्रोर श्राज्ञा दी— पान का महवा छवाश्रो श्रोर कलश रखवाश्रो ॥२॥

श्राट बरस के लाडले राम मडवे के तले खड़े हैं। उनके सिर पर घाम लग रहा है श्रोर पैर जलती धूल से जल रहे हैं।।३॥

हे हे रानी कौशल्या ! उठो श्रौर भीख की तैयारी करो । श्राठ बरस के राम माँहों के तले खड़े है ॥४॥

श्राठ वर्ष की श्रवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने का नियम शास्त्रानुकूल है। राम की श्रवस्था श्राठ वर्ष की होते ही दशरथ चिंतित हुये श्रौर उन्होंने वशिष्ठ से राम को यज्ञोपवीत दिखा दिया। काशी में वरुत्रा पुकारेले हथवाँ जनेउवा लेले।
है कोई काशी क ठाकुर हमके जनेउवा दिहे॥३॥
काशी क ठाकुर विश्वनाथ वावा उहे उठी बोललें।
हम श्रही काशी क ठाकुर हमहीं जनेउवा देवों॥४॥
विन्ध्याचल में बरुवा पुकारेले हथवाँ जनेउवा ले ले।
है कोई विन्ध्याचल मे ठाकुर हमहीं जनेउवा दिहे॥४॥
विन्ध्याचल क ठाकुर भवानी त उहे उठि बोलेलीं।
हम श्रही विन्ध्याचल क ठाकुर हमहीं जनेउवा देवों॥६॥
श्रथं स्पष्ट है। बहुत से ब्रह्मचारी, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार किसी
कारण से घर पर नहीं होता गया, काशी या विन्ध्याचल श्रादि तीर्थ-स्थानों में चले जाते हैं श्रीर यज्ञोपवीत धारण कर लेते है। यह प्रथा श्रव भी प्रचलित है। पर श्रव केवल ग़रीव श्रीर श्रनाथ ब्राह्मण ही ऐसा करते हैं। क्योंकि श्राजकल यज्ञोपवीत संस्कार में गृहस्थ को बहुत ख़र्च करना पड़ता है। जो ख़र्च नहीं कर सकते, वे ही तीर्थ में जाकर जनेऊ पहन लेते हैं।

### [ 5 ]

करो न माया मेरी लहुआ और कछू सतुआ जू। जावों में काशी बनारस वेद पिंद आविंह जू॥१॥ काहे को जैहो पूता काशी काहे बनारस जू। घरहीं अजुल मेरे वेदी तो वेद पढ़ाय देहें जू॥२॥ आजुल न हो मेरे अजुला तुहीं मोर अजुला जू। आजुल अहिर गड़रिया पढ़ाय बहान किर लीयो जू॥३॥ बह्मचारी कहता है—हे माँ! लड्डू और कुछ सत् दो न ? मै काशी जाकर वेद पढ आऊँ॥१॥

#### [ ६ ]

निद्या के ईरे तीरे बहवा से बहवा पुकारें।

श्राजा पठय देव नाव नेविरया वहवा चला श्रावें ॥१॥

ना हमरे नाव नेविरया नाहीं घर खेवट।

जेकर जनेउश्रा के साध पउँरि निद्या श्रावई॥२॥

भीजें मोर श्रागे की श्रागवाँ सिर के पिगया।

भीजें मोर सौरहौ सिंगार जनेउवा के साध॥३॥

देव्यों में श्रागे के श्रागवाँ सिर के पिगया।

देव्यों में सोरहौ सिंगार जनेउवा के कारन॥४॥

नवी के किनारे एक ब्रह्मचारी पुकार रहा है—हे पितामह! नाव
भेज दो. तो मैं पार उतर श्राऊँ॥॥॥

पितामह ने कहा —न मेरे नाव है, न केवट । यज्ञोपवीत की जिसकी लालसा हो, वह नदी तैर कर आवे ॥२॥

ब्रह्मचारी कहता है—मेरा ग्रॅंगरखा भीग रहा है, सिर की पगडो भीग रही है, जनेऊ के लिये मेरा सोंलहो श्टंगार भीग रहा है ॥३॥

पितामह ने कहा—मै श्रॅंगरखा दूँगा। मै पगडी दूँगा। मै जनेऊ के लिये सोलहो श्रङ्कार दूँगा।।।।।।

जनेऊ के गीतो में नदी तैर कर श्राने का ज़िक्र श्रक्सर मिलता है। जान पड़ता है, श्राठ वर्ष की उम्र तक तैरना सीख लेना ब्रह्मचारी के लिये पूर्वकाल मे श्रनिवार्य समका जाता था।

[ v ]

गयाजी में वरुत्रा पुकारेले हथवाँ जनेउवा ले ले। है कोई गयाजी क ठाकुर हमके जनेउवा दिहे॥१॥ नयाजी क ठाकुर गजाधर उहे उठि बोललें। हम ऋही नम्र क ठाकुर हमही जनेउवा देवों॥२॥ माँ कहती है—वेटा ! काशी क्यो जाओंगे ? घर में ही तुम्हारे पितामह बड़े वेदज्ञ है, वे वेद पढा देंगे ॥२॥

ब्रह्मचारी कहता है—हे पितामह ! तुम मेरे पितामह हो, तुमने ब्रहीर गडरियों को पढाकर ब्रह्मण बना दिया है, मुक्ते भी पढा दो ॥३॥ यह गीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब विद्वान होना

ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण था।

[3]

राजा दसरथ श्रंगना मूँ जि कौशिल्या रानी भल चीरैं। लपिक भाषि चीरै दूनौ हाथे चीरै॥ रामचन्द्र बरुवा भुइयाँ लोटि जायँ जनेख्वा के कारन ॥ १॥ राजा दसरथ भारिन भूरिनि जाँघ बैठाइनि। देवे बेटा सोने के जनेउ जनेउवा बड़ा उत्तिम ।। २।। राजा दसरथ श्रंगना मूँ जि सुमित्रा रानी भल चीरैं। लपिक भागिक चीरें दुनों हाथ चीरें।। रामचन्द्र बरुवा भुइवाँ लोटि जायँ जनेउवा के कारन ॥ ३॥ राजा दशरथ भारिनि भूरिनि जाँघ बैठाइनि। देवे बेटा सोने के जनेउ जनेउवा बड़ा उत्तिम ॥४॥ राजा दसरथ त्रॉगन मूँ जि केकई रानी भल चीरै। लपिक भपिक चीरैं दूनौ हाथे चीरैं। रामचन्द्र बरुवा भुइयाँ लोटि जायं जनेउवा के कारन ॥ ४॥ राजा दसरथ भारिनि भूरिनि जाँघ बैठाइनि! देंबे बेटा सोने के जनेउ जनेउवा बड़ा उत्तिम।। ६।। विशिष्ठ मुनि ऋँगना मूँ जि गुरु आइनि भल चीरै। लपिक भपिक चीरैं दृनौ हाथे चीरै। रामचन्द्र बरुवा सुइयाँ लोटि जायँ जनेउवा के कारन ॥ ७॥

विशिष्ठ मुनि भारिनि भूरिनि जाँघ वैठाइनि।
देवे वेटा सोने के जनेउ जनेउवा वड़ा उत्तिम।। पा
राजा दशरथ के ब्राँगन में मूँज है। कौशिल्या रानी उसे श्रच्छी
तरह चीर रही हैं। लपक-मपक कर चीरती हैं। दोनों हाथों से चीरती
हैं। ब्रह्मचारी राम जनेऊ के लिये भूमि पर लोट-लोट जाते हैं॥१॥

राजा दशरथ ने सम को उठाया। धूल पोंझी। जाँघ पर बैठा लिया श्रीर कहा—बेटा! मैं नुम्हे पहनने के लिये सोने का जनेऊ दूँगा, जो बहुत उत्तम होता है ॥२॥

ऐसी ही बातें सुमित्रा, कैंकेशी श्रौर वशिष्ठ मुनि ने भी कहीं। इस गीत में राम के बहाने यह बताया गया है कि बालकों में जनेऊ लेने की उन्सुकता कैसी होती है।

### [ १० ]

काहे को हरुला काहे की है माछ।
सोने को हरुला, रूपे की है माछ।
राम लिख्नमन दोनों जोतें खेत।
काहे की डिलिया काहे की है ढाँक।
राइयो रुक्मिन बीज ले जाँय।
राम लिख्नमन दोनों बोवैं कपास।
एक पत्ता दो पत्ता तीसरे कपास।
काहे की है चरखी काहे की है डंडी।
चन्दन चरखी सोने की है डंडी।
राइयो रुक्मिन श्रोटैं कपास।।
काहे की है धुनियाँ काहे की है ताँत।
सोने की धुनियाँ रेसम की है ताँत।
राइयो रुक्मिन धुनै कपास।।

काहे की है रहटा काहे की है माल। चन्दन रहटा रेसम की है माल। राइयो किमन कातें सूत।। एक तागा, दो तागा, तीसरे जनेउ। तीन तागा, चार तागा, पाँचवें जनेउ। पाँच तागा, छः तागा, सातयें जनेउ। पाँच तागा, आठ तागा, नौवे जनेउ। पहिलो जनेउ गनेसजी को देव। पहिलो जनेउ महादेवजी को देव। चौथो जनेउ विष्णुजी को देव। पाँचवो जनेउ सब देवतन देव। अठवों जनेउ सब पुरखन देव। सातवों जनेउ वरुष्ठा को देव। सातवों जनेउ वरुष्ठा को देव। सातवों जनेउ सह पुरखन देव। सातवों जनेउ वरुष्ठा को देव। सातवों जनेउ सह पुरखन देव। सातवों जनेउ वरुष्ठा को देव। सातवों जनेउ वरुष्ठा को देव।

यह गीत इटावा जिले का है। इसमें कपास बोने से लेकर सूत बनने श्रौर सूत से फिर जनेऊ बनने तक का क्रम वर्णित है। श्रन्त में कहा गया है कि इसी सूत के प्रभाव से श्रहीर गड़रिये भी ब्राह्मण हो सकते हैं।

इस गीत से यह भी श्रभिप्राय निकलता है कि हरएक द्विज को स्वयं हल चलाना, कपास बोना, श्रोटना, धुनना, चरखा चलाना, सूत कातना श्रोर सूत से जनेऊ बनाना जानना चाहिये। घर-घर में चरखे की रक्ता के लिये ही तो कहीं यह नियम नहीं बनाया गया था ?

[ 88

गंगा किनारे बरुआ फिरैं केऊ पार उतारइ हो। पठइ दे आजा नवरिया बरुआ चढ़ि आवइ हो॥ न मेरे नाव न नवरिया नाहीं घर केवट हो।
जेकरे जनेऊ के साध पविर दह आवइ हो।
गंगा किनारे वरुआ फिरें केऊ पार उतारहु हो।
पठई दो पिताजी नाविरिया बरुआ चिं आवइ हो।।
न मेरे नाव न नविरिया नाहीं घर केवट हो।
जेकरे जनेउआ के साध पविर दह आवइ हो।।
गंगा किनारे वरुआ फिरें केऊ पार उतारहु हो।
पठई दे भइया राम नाविरिया बरुआ चिं आवइ हो।।
न मोरे नाव न नविरिया नाहीं घर केवट हो।
जेकरे जनेउआ के साध पविर दह आवइ हो।।
नंगा के किनारे बह्मचारी फिर रहा है कि मुक्ते पार उतार दो।
हे पितामह! नाव भेज दो तो ब्रह्मचारी उस पर चढ़कर इस पार

पितामह ने कहा—न सेरे नाव है, न केवट । जिसको जनेऊ की लालसा हो. वह दह तैरकर इधर श्रा जाय ।

इसी प्रकार ब्रह्मचारी ऋपने पिता और भाई से भी प्रार्थना करता है और वही उत्तर पाता है जो पितामह ने दिया था।

पूर्वकाल में यज्ञोपवीत होने से पहले ब्रह्मचारी को तैरना जानना श्रावश्यक समक्का जाता था। देश में नदी-नालों की श्रधिकता श्रीर पुलों की कमी से तैरना जानना शिज्ञा का एक श्रङ्ग माना जाता था।

# [ १२ ]

चनन के विरहा हरेर तो देखते सुहावन। त्यहिं तर ठाढ़ि .....देई आजी देवा मनावै। देवा आज बद्रिया न होयव आजु मोरे नितया के जनेव॥१॥ चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहावन।
त्यिहं तर ठाढ़ि दीदी''''देई दैवा मनावै।
दैवा श्राजु बदियान होयव श्राजु मोरे पुतवा के जनेव॥२॥
चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहावन।
त्यिहं तर ठाढ़ि'''देई काकी दैवा मनावै।
दैवा श्राजु वदियान होयव श्राजु मोरे पुतवा के जनेव॥३॥
चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहावन।
त्यिहं तर ठाढ़ि बिहिन'''देई दैवा मनावैं।
दैवा श्राजु बदियान होयव श्राजु मोरे भैया के जनेव॥४॥
चन्दन का हरा वृत्त है, जो देखने मे बढा सुन्दर लग रहा है।
उसकी छाया में देवी पितामही खड़ी होकर ईश्वर से विनय कर रही हैं—हे भगवान् ! श्राज बदली न हो। श्राज मेरे पौत्र का जनेज है॥॥॥

यही पद दीदी, काकी श्रीर बहन के नाम से भी गाया जाता है। सब का श्रर्थ वही है, जो ऊपर दिया गया है।

मिलया मौर नाहीं गांछै बेइलिया के फूल बिना।
मोरे लाल जनेउवा नाहीं पिहरें तो अपने आजा बिना।
मिलया मौर अब गांछै बेइलिया के फूल पाये।
मोरे लाल जनेउवा अब पिहरें तो आजा अब आये।।
मिलया मौर निहं गांछै बेइलिया के फूल बिना।
मोरे लाल जनेउवा नाहीं पिहरें तौ अपने दादा बिना।।
मिलिया मौर अब गांछै बेइलिया के फूल पाये।
मोरे लाल जनेउवा अब पिहरें तौ दादा अब आये।।
मिलिया मौर नाहीं गांछै बेइलिया के फूल बिना।

मोरे लाल जनेउवा नाहीं पहिरे तो अपने काका विना ।।

मिलया मौर अब गांछे बेइलिया के फूल पाये।

मोर लाल जनेउवा अब पिहरे तो काका अब आये।।

मिलया मौर नाहीं गांछे बेइलिया के फूल बिना।

मोर लाल जनेउवा नाहीं पिहरें तो अपने फूका बिना।।

मिलया मौर अब गांछे बेइलिया के फूल पाये।

मोर लाल जनेउवा अब पिहरें तो फूफा अब आये।।

माली लता के फूल बिना मौर नहीं बना रहा है। मेरा प्यारा

लड़का भी पितामह की उपस्थिति बिना जनेऊ नहीं पहन रहा है।

इसी प्रकार दादा, काका श्रीर फूफा के नाम से श्रगले पद गाये जाते हैं। यज्ञोपवीत के श्रवसर पर इन सब का उपस्थित रहना श्राव-श्यक होता है।

[ १४ ]
ऊँच श्रोसरवा कवन रामा श्राले बाँस छाई।
खँभिया श्रोठँघली दुलहिन सुनो पिया पिएडत।
बरहा बरिसवा के लाल भये ब्राभन के देतेउ॥
चाही तो ये धन चाही दस धोती श्रॅगोछा।
चाही तो ये धन चाही दस ब्राभन भोजन।
चाही तो ये धन चाही श्रमृत फल निरयल॥
ऊँच श्रोसरवा कवन रामा श्राले बाँस छाई।
खँभिया श्रोठँघली दीदी कविन देई सुनो पिया पंडित।
बरहा बरिसवा के लाल भये ब्राभन के देतेउ॥
चाही तो ये धन चाही दस धोती श्रॅगोछा।
चाही तो ये धन चाही दस ब्राभन भोजन।
चाही तो ये धन चाही समृत फल निरयल॥

उँच वखरिया काका राम त्राले बाँस छाई। खँभिया त्रोठँघली चाची कविन देई सुनौ पिया पिडिण्त। वरहा वरिसवा के लाल भये त्राभन के देतेंड।! चाही तौ ये धन चाही दस धोती क्राँगौछा। चाही तो ये धन चाही दस त्राभन भोजन। चाही तो ये धन चाही क्रमृत फल नरियल।।

श्रमुक व्यक्ति का ऊँचा श्रोसारा है, जो हरे बाँसों से छाया हुन्ना है। उसकी स्त्री खंभे की श्राड मे खड़ी होकर कहती है—हे प्रियतम ! प्यारा लड़का बारह वर्ष का हो गया, उसे ब्राह्मण बना दो।

पित ने कहा—हे प्यारी स्त्री ! दस धोती श्रौर दस श्रॅगोझा चाहिये। कम से कम दस ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामग्री चाहिये। श्रमृत जैसा मीठा नारियल का फल चाहिये।

इसी प्रकार दीदी और चाची ने भी श्रपने-श्रपने पतियों से कहा श्रौर सब को उपर्युक्त उत्तर मिला।

यज्ञोपवीत संस्कार में साधारणतः किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यही इस गीत में बताया है।

[ १४ ]

यक तो मोतिया दुरहुर देखते सुहावन। वैसिह दुरहुर बरुवा तो मांगे बरुवा नो गुन।। आजी मोरि मारें गरियावें दादुल ममकोरें। आजा कवन राम परमोधे देवे नाती नो गुन।। एक तो मोतिया दुरहुर देखते सुहावन। वैसिह दुरहुर बरुआ राम तो मांगे नो गुन।। मैया मोर मारे गरियावें दादुल मिमकोरें। दाता कवन राम परमोधें देवे बेटा नो गुन।।

नोट—इसमें कवन की जगह आ्राजा, दादा, फूका, चाचा, मामा इत्यादि का नाम जोड़ा जाता है।

जैसे मोती गोल श्रीर देखने में सुन्दर होता है, बैसा ही ब्रह्मचारी है। वह नौगुर्खों से युक्त यज्ञोपवीत माँग रहा है।

पितामही मारती हैं। हादा सकस्तोरते हैं। पर पितामह ढाढस देते हैं कि हे पौत्र ! मैं तुमको नौगुण दूँगा।

यही अर्थ आगे के पदो का भी है। अन्तर इतना ही है कि उनमें पितामह के स्थान पर क्रम से दादा, फूफा, चाचा, मामा इत्यादि के नाम जोडे लिये जाते हैं।

यज्ञोपवीत पहनकर वृती बनने की रुचि बालकों में बचपन ही से होती थी। इस गीत में ब्रह्मचारी ने यज्ञोपवीत माँगा। पितामही और दादा ने उसे रोका। क्योंकि वे उसे बहुत प्यार करते थे और श्रभी किसी वृत में बँघने देना नहीं चाइते थे। पर प्रिपतामह, जो संस्कारों की मर्यादा के रच्क थे, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसे यज्ञोपवीत दिया जायगा। इस गीत में कुदुम्बियों की मनोदशा का चित्र है।

## [ १६ ]

गिलया के गिलिया पंडित घूमें हथवा पोथिया लिहे। कवन बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ॥१॥ बाँसन घोतिया सुखत होइहें वरुवा जेंवत होइहें, पंडित वेद पढें रे।

श्राँगन ढोल धमाकै, दृइव श्रस गरजै॥ उहै बखरिया राजा दृसरथ तौ रामा के जनेउ॥२॥ गलिया के गलिया नाऊ घृमें हथवा किसबतिया लिहे। कवन बखरिया राजा दूसरथ तौ रामा के जनेउ॥३॥ वाँसन धोतिया सुखत होइहैं, वरूवा जेंवत होइहैं, पंडित वेद पढेंेे रे।

पाडत वर पढ़ र ।

श्रामन ढोल धमाक , दइव श्रस गरजे।

उहै बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ ॥ ४॥

गालिया के गालिया बढ़े या घूमें हथवा पटुलिया लिहे।

कवन बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ ॥ ४॥

बॉसन धोर्तिया सुखत होइहै, बरूवा जेंवत होइहै,

पंडित वेद पढ़ें रे।

श्चॉगन ढोल धमाक दृइव श्रस गरजै। उहै बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ।।६॥ गिलया के गिलया कुम्हरवा घूमै हथवा बरौवा लिहे। कवन बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ॥७॥ बाँसन धोतिया सुखत होइहै बरूवा जेंवत होइहैं,

पंडित वेद पढे रे।

श्राँगन ढोल धमाकै दइव श्रस गरजै।

उहै बखरिया राजा दसरथ तौ रामा कै जनेउ।। ८।।

गिलया के गिलया फूफा घूमें हथवा जनेउवा लिहे।

कविन बखरिया राजा दसरथ तौ रामा कै जनेउ।। ६।।

वाँसन धोतिया सुखत होइहें, बरूवा जेंवत होइहै,

पंडित वेद पढ़ें रे।

श्राँगन ढोल धमाक दइव श्रस गरजे।
उहै बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ।।१०।।
पंडित हाथ में पुस्तक लिये गली-गली में यूम रहे हैं और पूछ रहे
हैं—राजा दशरथ की बखरी (घर) कौन सी है ? जहाँ राम का जनेऊ
होने वाला है ॥१॥

जहाँ बाँस पर घोतियाँ स्खती होगी, ब्रह्मचारी भोजन कर रहे होंगे, पंडित वेदोच्चार कर रहे होगे, श्रांगन में ढोल बज रही होगी, मानो बांदल गरज रहा है, वही राजा दशरथ की बखरी है, जहाँ राम का जनेऊ है॥२॥

इसी प्रकार हाथ में किस्बत ( उरतरा खादि रखने का थैं ला ) लिये हुये नाई, पहली ( काठ की तख्ती, जिस पर लडके लिखना सीखते हैं ) लिये हुये बढई, कुल्हड़ लिये हुये कुम्हार, खीर जनेऊ लिये हुये फूफा राजा दशरथ का घर पूछते है खीर वही उत्तर पाते हैं।

[ १७ ]

ऐ कनउजवा के ब्राहम्न हमरेहूँ आएहु। पोथिया पतरवा लैंके आएहु हमरे बरत-बन्ध।।१॥ कैंसे क तोहरे आइब घरवा नहिं चीन्हों,

श्राँगन मोरे माँड़व श्रोसरवाँ मोरे कोहबर।
हरदीक घेवरल कवन लाल कवन लाल द्वारे श्राएहु॥३॥
ऐ जबने बन सिंकिया न डोले भवँरा न गुञ्जरइ।
ऐ तबने बन पैठत कवन राम परास डएडा तोरें॥४॥
ऐ काहे की टांगिया तुहुँ कटबेड केथुश्रा सिहुरवेड।
ऐ केकरे मण्डप वोठँवडवेड केकर बरत-बन्ध ॥४॥
ऐ सोनवाँ की टाँगिया हम कटबई रुपवा सिहुरवई।
राजा दसरथ मण्डप वोठँवडवे राजा रामचन्द्र क,

बरत-बन्ध ॥६॥

(फतहगढ़)

हे कन्नीज के ब्राह्मण ! हमारे यहां भी श्राना। पोथी पत्रा लेकर भ्राना। हमारे यहां ब्रतबन्ध-संस्कार है ॥ १॥ में तुम्हारे यहां कैसे आऊँगा ? मैं घर तो पहचानता ही नहीं, श्रीर नाम भी नहीं जानता ॥ २ ॥

मेरे ग्राँगन मे माँड़ो छाया है। श्रोसारे में कोहबर है। हल्दी लपेटे हुए श्रमुक लाल (बालक का नाम) खड़े होंगे। श्रमुक लाल (पिता का नाम) के द्वार पर श्राना ॥ ३॥

जिस बन में सींक नहीं डोलती, भौरा भी गुञ्जार नही करता। उस सघन बन मे श्रमुक राम (पिता का नाम) पैटकर ढाक का डंडा तोड़ रहे हैं ॥ ४ ॥

किस चीज़ की बनी हुई कुल्हादी से डंडे को काटोगे ? किससे छीलोगे ? किसके मंडप में सीधा खड़ा करोगे ? श्रौर किसका वत-बन्ध है ॥ १ ॥

सोने की कुल्हाड़ी से काहूँगा। रूपे की कुल्हाडी से छीलूँगा। राजा दशरथ के मंडप में उसे खड़ा करूँगा। राजा रामचन्द्र का वत-बन्ध है ॥ ६॥

[ १= ]

चैतिह बरुश्चा तेज चले, बइसाख में पहुँचेन हो।।१॥ मैं तोहसे पूँछहुँ ए बरुश्चा, तुहुँ जाबेड कवने घर हो।।२॥ जाबेउँ जाबेउँ में वोही घरा, जहाँ दाता बसें सब लोग।।३॥ जो में जनतेउँ ए बरुश्चा, हमरे घर श्रुडबेड हो। बलुहर खेत जोतवतेउँ, घन मोतिया बोश्चवतेउँ हो।।४॥ मोतियन थार भरवतेउँ, भिखिया उठि देतेउँ हो।।४॥ (जौनपुर)

बरुआ (ब्रह्मचारी) चैत में चलकर बैसाख में पहुंचे ॥ १ ॥ हे बरुआ ! में तुमसे पूछता हूँ कि तुम किस घर को

है बरुआ ! में तुमसं पूछ्ता हूं कि तुम किस घर क जाओंगे ?॥२॥ मैं उस घर को जाऊँगा, उहाँ के सब लोग दाता हों ॥ ३ ॥ हे बरुआ! यदि मैं जानता कि तुम मेरे घर आश्रोगे तो मैं बलुआ खेत जीतवा कर उसमें घनी मोती बोवा देता श्रौर मोतियो से थाल भरकर तुमको उठकर भीख देता ॥४॥

प्राचीन काल में ब्रह्मचारियों को भिन्ना देना एक गृह-धर्म समभा जाता था। गृहस्थों में ब्रह्मचारियों को भिन्ना देने की कैसी उत्सुकता रहती थी, इस गीत में उसका आभास मिलता है।

[ 38 ]

सभवाँ बइठल तोहे वाबा श्रमुक बाबा करि घाल हमर जनेव।

बिना रे जनेउच्चा वाबा न सोभे कान्हा नहिं रउरी जितया के जोग ॥ १॥

जाँघ निहं जोड़ थ भइया रे अमुक भइया, जिनि भइया दाहिन बाँह।

खाली जनेडच्या वरूच्या न सोभे कान्हा, न होयव जतिया के जोग ॥२॥

नित उठि अरे बाबू गंगा नहायब, सुरूज अरघ हम देव हे।

साँभ सबेरे बाबू गायत्री सुमिरव तव होयब जतिया के जोग हे।

जाँघ भला जोड़िहैं भइया श्रमुक भइया, जिन भइया दाहिन बाँह ॥ ३॥ ( बलिया )

सभा में बैंटे हुए है बाबा (बाप का नाम )! मेरा जनेऊ कर डालो। हे बाबा! जनेऊ बिना कन्धा सुन्दर नहीं लगता और न मैं आप की जाति-पाँति मे बैठ सकता हूँ ॥ १ ॥

मेरे भाई (भाई का नाम), जो मेरी दाहिनी सुजा हैं, (भोजन के समय) जींघ नहीं जोडते। जनेऊ बिना ब्रह्मचारी सुन्दर नहीं लगता, श्रीर न स्वजाति में बैठने योग्य होता हैं॥ २॥

हे बाबू! नित्य उठकर गंगा नहाऊँगा, रोज़ सूर्य को अर्थ्य दूँगा और प्रातःकाल और संध्या को गायत्री का जप करूँगा, तब जाति के योग्य होऊँगा। तब भाई (नाम लेकर) जाँघ जोड़ेगे, जो मेरी दाहिनी भुजा है॥ ३॥

इस गीत में जनेऊ के लिये वालक की स्वाभाविक उरसुकता प्रकट की गई है।

[ २० ]

नव दुअरिया नव खंभा गड़ावे रे।

ताही नीचे सुतिहं कवन वावा सुख नींन री।।१॥ श्राहो पेठि जगावइं कवन देई।

सुनु पिया पंडित रे ॥ २ ॥

बरहा वरिस के ललनवा,

बक्बा देइ घालहु रे॥ ३॥

श्ररे धना सुलझनी बरुवा कुछु चाहेल रे।

श्रञ्जत, चनन, मोतिया ग'िठ बन्हन रे ॥ ४ ॥ लाख टका, लाख घोती ।

मोतिया गाँठि बन्हन रे॥ ४॥

पुत्र बारह वर्ष का हो गया है। माता श्रपने पित को जगाकर कह रही हैं कि जनेऊ कर दो। पित कह रहा है कि हे सुलच्चणा देवी, जनेऊ करने के लिये श्रच्छत, चंदन, मोती, लाख रुपये श्रीर लाख धोतियां गठबंधन के लिये चाहिये।

#### नहञ्जू

नहसू विवाह के पहले और कहीं कहीं पीछे भी होता है। यहाँ एक गीत दिया जाता है, जिसमे इसका वर्णन कुछ विस्तार के साथ श्रा गया है।—

#### [ १]

घर घर घुमहि नडिनया तौ गोतिनी बुलावै।
राम लछन के नहछु सभै कोई आयो॥१॥
पाँच पांट के जाजिम भारि विद्याओ।
जेकरे जहाँ मनु होय तहाँ ते बैठो॥२॥
केई दीना चुटकी मुँद्रिया केई दीना रूप।
केई दीना रतन जड़ाऊ ता भरिगा है स्प॥३॥
केकई ने चुटकी मुँद्रिया कौशिल्या रानी रूप।
सुमित्रा रानी रतन जड़ाऊ तौ भरिगा है स्प॥४॥
पातर पातर अंगुली तौ नाडिन गोरी।
करत राम जीव के नहछु तौ घूँघुट खोली॥४॥
नौआजे भगरे नडिनया से यह सब थोर।
राम लछन जी के नहछु लेवों में घोड़॥६॥
जिन भगरी नौआ रे जिन भगरी यह सब थोर।
राम ब्याहि घर लौटें तौ देवों मै घोड़॥७॥
(एटा)

नाइन घर-घर त्रूम रही है, गोतिनो को बुला रही है, आज राम श्रीर लद्मरण का नहस्रु है, सब कोई श्राना ॥ १ ॥

पांच परत (तह) का जाजिम माड़ कर विद्या दो। जिसका जहाँ मन हो वह वहां बैठे॥ २॥ किसी ने श्रॅंगूठी दी, किसी ने रूपा ( चाँदी ) दिया, किसी ने जडे हये रत्न दिये श्रोर इस प्रकार सूप भर गया॥ ३॥

कैंकेई ने ग्रॅंगूठी दी। कौशिल्या ने रूपा दिया। सुमित्रा रानी ने जड़े हुये रत्न दिये ग्रौर इस प्रकार सूप भर गया॥ ४॥

नाइन की उँगली पतली-पतली है श्रीर वह गौर वर्ण की है। घूँघट खोलकर वह रामचन्द्र का नहन्न कर रही है॥ ४॥

नाई, नाइन से भगडा कर रहा है कि यह सब थोडा है। राम-लन्नमण का नहस्र है, मैं घोड़ा लूँगा॥ ६॥

ऐ नाई ! भगड़ा मन करो कि यह सब थोड़ा है। राम जब ब्याह करके वापस आयेंगे तो मै घोड़ा दूँगी॥ ७॥

इस गीत में दिखाया गया है कि जनेऊ के समय नहस्त्रू में प्रजा-गण् अधिक से अधिक इनाम पाने के लिये भगड़ते हैं। उनके इस भगड़ने में भी आनन्द आता है। उन्हें निराश न कर भविष्य में फिर किसी उत्सव पर देने को कह कर राज़ी कर लिया जाता है।

# विवाह के गीत

हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक प्रथा है। यह केवल वासना की तृप्ति के लिये नहीं किया जाता; बल्कि मनुष्य-धर्म का उचित रीति से पालन करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। हिन्दुओं में विवाह-कर्म इतना पवित्र माना गया है कि एक बार केवल पाणि-प्रहण कर लेने ही से स्त्री-पुरुष दोनों जीवन भर धर्म के बंधन में बँध जाते हैं। हिन्दुओं के इतिहास में कितने ही उदाहरण ऐसे हैं, जिनमे स्त्री ने पित को मन में वरण कर लिया था और उसने उसे पाणि-प्रहण से श्रधिक महत्त्व दिया था। जैसा सावित्री, रुक्मिणी, श्रीर संयोगिता ने किया था। वैवाहिक पवित्रता की रक्षा के ऐसे उदाहरण संसार में दुर्लभ हैं।

मनुस्मृति में त्राठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। जैसे-

चतुर्णामिप वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्।

श्रष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ १ ॥

श्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राज्ञसरचैव पैशाचरचाष्टमोऽधमः॥ २ ॥

श्राच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्।

श्राहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥ ३ ॥

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते।

श्रालंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचत्तते॥ ४ ॥

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते॥ ४ ॥

सहोभी चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्या प्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥ ६ ॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तिः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते॥७॥
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः॥६॥
दत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुद्तीं गृहात्।
प्रसद्य कन्याहरणं राज्ञसो विधिरुच्यते॥६॥
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥१०॥

श्रर्थात्—लोक श्रौर परलोक से चारों वर्णों के हित श्रौर श्रहित के साधक-रूप जो श्राठ प्रकार के विवाह हैं। उन्हें संचेप से कहता हूँ॥१॥

१—ब्राह्म, २—दैव, २—ग्रार्ष, ४—प्राजापत्य, ४—ग्रासुर, ६— गान्धर्व, ७—राज्ञस, म—पैशाच । पैशाच सब में श्रधम है ॥२॥

ग्रन्छे शीलवान, गुणवान् वर को स्वयं बुलाकर उसे भूषण-वस्न से श्रलंकृत ग्रौर पूजित करके कन्या देना ब्राह्म-विवाह है ॥३॥

यज्ञ में सम्यक् प्रकार से कर्म करते हुये ऋत्विज को श्रलङ्कारादि से पुजित कर कन्या देने को दैव-विवाह कहा है ॥४॥

बर से एक या दो जोड़े गाय, बैल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक कन्या देने का नाम आर्प-विवाह है ॥४॥

"तुम दोनो साथ मिलकर गृह-धर्म का पालन करो" वर से यह कह कर श्रीर पूजन करके जो कन्या-दान किया जाता है, वह प्राजापत्य-विवाह कहलाता है ॥६॥

कन्या के बाप या चाचा श्रादि को श्रीर कन्या को भी यथाशिक धन देकर स्वच्छन्दता-पूर्वक कन्या का ग्रहण करना श्रासुर-विवाह कहलाता है॥७॥

कन्या और वर की इच्छा से उनका संयोग होना गान्धर्व-विवाह है।

यह काम-भोग की इच्छा से होता है और मैथुन के लिये है ॥=॥ मारकर, घायलकर, गृह श्रादि को तोड़कर, रोती-विलपती कन्या को जबरदस्ती हरण कर ले जाने का नाम राच्चस-विवाह है ॥६॥

नींद में सोई हुई या मदमाती, या पागल कन्या के साथ एकान्त में उपभोग करना ऋत्यन्त पाप-पूर्ण पैशाच-विवाह कहलाता है ॥३०॥

इनमें पहले के चार तो श्रेष्ठ श्रीर श्रन्त के चार निकृष्ट हैं। हिन्दुश्रों के इतिहास में निकृष्ट विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे—

कन्या-विक्रय के रूप में आसुर-विवाह तो श्राज-कल बहुत होने लगा है।

शकुन्तला श्रीर दुप्यंत का गन्धर्व-विवाह लोक-प्रसिद्ध है। भीष्म ने काशिराज की कन्या का हरण लड़-भगड़ कर ही किया था। श्राल्हा-ऊदल के ज़माने में इस प्रकार के राच्यस-विवाह तो चत्रियों मे खुब होने लगे थे।

पुराणों में पैशाच-विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं।

श्राजकल जो विवाह प्रचिलत है, उसे ब्राह्म श्रोर देव का मिश्रण ही कहना चाहिये। परन्तु उसमें भी बाहरी श्राडंबर इतना मिल गया है कि उसकी सबी व्याख्या करनी कठिन है।

विवाह में सप्तपदी, जिसे भाँवर घूमना या फेरे खेना भी कहते हैं, मुख्य है। सप्तपदी का द्यर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सप्तपदी के वाक्य उद्धत किये जाते हैं—

१—इष एक पदी भव । सा मामनुत्रता भव । वर कहता है—हे वधू ! इच्छाशक्ति प्राप्त करने के लिये एक पग चल । मेरा वत पूर्ण करने में सहायता कर । कन्या कहती है—में तुम्हारे प्रत्येक सत्य संकल्प में सहायता कर्हें गी ।

- २ ऊर्जे द्विपदी भव । सा मामनुत्रता भव ।

  तेज प्राप्त करने के लिये दूसरा पग चल । मेरा व्रत पूर्ण करने

  में सहायता कर ।
- ३—रायस्पोषाय त्रिपदी भव । सा मामनुत्रता भव । कल्याण की वृद्धि के लिये तीसरा पग चल । मेरा वत पूर्ण करने में सहायता कर ।
- ४--मायोभव्याय चतुष्पदी भव । सा मामनुत्रता भव । श्रानन्दमय होने के लिये चौथा पग चल । मेरा वत पूर्ण करने में सहायता कर ।
- ४—प्रजाभ्यः पंचपदी भव । सा मामनुव्रता भव ।

  प्रजा के लिये पांचवाँ पग चल । मेरा वत पूर्ण करने में

  सहायता कर ।
- ६—ऋतुभ्यः षट्पदी भव । सा मामनुव्रता भव । नियम-पालन के लिये छठाँ पग चल । मेरा व्रत पूर्ण करने में सहायता कर ।
- ७—सखा सप्तपदी भव । सा मामनुव्रता भव । हम दोनो में परस्पर मैत्री रहे, इसके लिये सातवाँ पग चल । मेरा वत पूर्ण करने में सहायता कर ।

कन्या वर के प्रत्येक आदेश के उत्तर में उसके सभी सत् संकल्पों में सहायता देने की प्रतिज्ञा करती है।

यही सात पदों की प्रतिज्ञा है जो हिन्दू स्त्री-पुरुष को जीवन भर के लिये धर्म में बाँध देती है। विवाह के इतने सुन्दर नियम संसार की शायद ही किसी श्रन्य जाति मे प्रचलित हों।

श्राजकल के विवाहों में बहुत से नये रस्म-रिवाजो का मिश्रण हो गया है। जैसे, वर का जामा पहनना—यह मुसलमानों की नकल है। जामा शब्द ही विदेशी है। तरह तरह के बाजे बजना — पूर्व काल में वीगा श्रादि सुमधुर बाजे ही बजते थे। मुसलमानी काल में ताशा श्रीर दफला श्राया। श्राँगरेजी राज में श्रव बैंड भी विवाह का एक श्रंग ही गया है। इस तरह हिन्दू-विवाह की विश्वस्तता जाती रही।

विवाह के गीतों में एक प्रथा का श्रौर भी वर्णन मिलता है, जो श्राजकल योरप में प्रचलित है। वह है, वर का कन्या के कुटुम्बियों से विवाह का प्रस्ताव करना। हमारे पास कुछ गीत ऐसे हैं, जिनमें वर कन्या के श्रॉगन में जाकर बैटा है श्रौर श्राने का कारण पूछे जाने पर उसने कहा है कि इस घर में एक कुमारी कन्या है, में उससे विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार का एक गीत श्रागे दिया भी गया है। श्राजकल की प्रथा तो यह है कि कन्या का पिता वर की खोज करता है श्रौर यांग्य वर मिलने पर वह कन्यादान करता है। वर के लिये कन्या के पिता की परेशानी का जैसा चित्र गीतों में खींचा गया है, वैसा शायद ही कोई महाकवि खींचने में समर्थ हो।

विवाह के गीतों में दो प्रकार के गीत हैं। एक तो कन्या के घर में गाये जाने वाले, दूसरे वर के घर में गाये जाने वाले। कन्या-पद्म के गीत वर-पद्म के गीतों से अधिक करुण और मधुर हैं। खास कर बेटी की विदा के गीत तो पत्थर को भी पिघला देने वाले हैं। वर-पद्म के गीत ज्यादातर शोभा-सजावट और धूमधाम के होते हैं।

विवाह के गीतो में सबसे श्रिष्ठिक महत्त्व-पूर्ण बात यह है कि उनमें ऐसे वर-कन्या के मनोभाव विश्वत हैं, जो श्रत्यवयस्क नहीं होते; बिल्क युवक श्रीर युवती होते हैं। कहीं-कहीं तो वर स्वयं कन्या खोजता फिरता है, श्रीर कहीं-कहीं कन्या स्वयं वर के लिये लालायित होती है। कहीं-कहीं कन्या स्वयं यह कहती हुई मिलती है कि 'हे पिता! मेरे लिये ऐसा वर खोजना।' श्रत्यवयस्का कन्या ऐसा नहीं कह सकती। इससे प्रकट होता

है कि ये गीत हिन्दू-समाज में बाल-विवाह प्रचलित होने से पहले के हैं। समाज बदल गया, पर गीत ज्यों के त्यों रहे। गीत स्त्री-धन है; इससे पुरुषों ने उसमें हाथ नहीं लगाया।

विवाह के गीतों में भाई-बहन के श्रकृत्रिम प्रेम-सम्बन्धी गीत भी बड़े मनोहर हैं। बहन श्रपने बेटे या बेटी के विवाह में श्रपने भाई ग्रौर भौजाई को निमंत्रित करती है। भाई न्योता लेकर श्राता है। इससे बहन का हृद्य उमड श्राता है। इस प्रसंग के हृद्गत भावों का वर्णन गीतों में बड़ी ही सरसता से किया गया है।

विवाह के गीतों में खाने-पीने की चीज़ों की एक लम्बी सूची भी रहती है। विवाह के श्रवसर पर चाहे सभी चीज़ें न बनती हो, पर वर के जीमते समय व्यक्षनों के नाम तो गिना ही दिये जाते हैं।

यहाँ विवाह के कुछ गीत दिये जाते हैं—
[ १ ]

कौन की ऊँची श्रंटरिया सुरुज मुख छाई।
किन घर कन्या हुँ वारी त दुलहो चाहिए।।१॥
श्रजुल की ऊँची श्रंटरिया सुरुज मुख छाई।
ववुल घर कन्या कुँ वारी त दुलहो चाहिए।।२॥
कौन को पूत तर्पासया श्रॅगन मेरे तपु करें।
सजना को पून तर्पासया श्रॅगन मेरे तपु करें।।३॥
भीतर से निकसी श्रंजिया थार भर मोती लिहे।
भीतर से निकसी मैया थार भर मोती लिहे।
भीतर से निकसीं मैया थार भर मोती लिहे।
लेहु न पूत तपिसया श्रॅगन मेरो छाँड़ो।।॥॥
कहा करो थार भर मोतिया श्रंगन निहं छाँड़ो।
तुम घर कन्या कुँदारी तु हमका द्याहि देव।।६॥

बाहर ते आये विरन भइया हाथ खड़ग लिहें।
मारों में पूत तपिसया बिहन मोरी माँगे ॥७॥
भीतर से निकसीं लाड़ली मोतियन माँग भरे।
जिन मारो पूत तपिसया जनम मेरो को खेइहैं॥=॥
यह ऊँची अटारी किसकी है ? जिसका द्वार पूर्ध और है। किसके वर मे कारी कन्या है ? जिसे दुल्हा चाहिये॥ १॥

यह ऊँची अटारी आजा ( पितासह ) की है, जो प्वाभिमुख छाई है। बाबा के घर में कारी कन्या है, जिसे वर चाहिये॥ २॥

यह किसका तपरवी पुत्र है ? जो मेरे श्राँगन में तप कर रहा है। यह पुत्र सजन (समधी) का है, जो श्राँगन में तप कर रहा है॥३॥

पितामही थाल भरकर मोती लिये भीतर से निकलीं। माता थाल भरकर मोती लिये भीतर से निकलीं। भावज थाल भरकर मोती लिये भीतर से निकलीं। सब ने कहा— हे तपस्वी पुत्र ! यह मोती लो और मेरा खाँगन छोड़ दो॥ ४,४॥

में थाल भरकर मोती क्या करूँ ? में ब्राँगन नही छोडूँगा। तुम्हारे घर में कारी कन्या है, वह सुभे ब्याह दो॥ ६॥

बाहर से भाई हाथ में तलवार लेकर श्राया। उसने कहा—मैं इस वण्स्वी की मार डालूँगा, जो मेरी बहन माँग रहा है॥ ७॥

भीतर से लाड में पली हुई कन्या निकली, जिसकी माँग मोतियों से भरी थी। उसने कहा —हे भाई! इस तपस्वी को मत मारो। इसे मार डालोगे तो मेरे जीवन की नैया खेकर पार कौन लगायेगा ?॥ 🖘

यह गीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब वर और कन्या दोनो विवाह के लिये स्वतन्त्र थे। संसार-यात्रा सुख-पूर्वक और निर्विधन समाप्त करने के लिये दोनो श्रपनी-श्रपनी रुचि के श्रनुकूल साथी चुनते थे। इस गीत में वर स्वयं कन्या की खोज में निकला है और एक ऐसे घर के श्राँगन में श्रा बैठा है, जिसमें एक कारी कन्या रहती है। जान पहता है, कन्या की स्वीकृति वह पहले ले चुका था; जैसा कि कन्या ने उस समय,जब कन्या का भाई वर को मारने चला है, श्रागे बढकर कहा है कि तुम इसको मारोगे तो मेरा जीवन खेकर कौन पार लगायेगा ? श्रव कन्या के माता-पिता की स्वीकृति श्रंतिम थी, जिसके लिये वर श्राया है। यह प्रथा भारत देश मे नहीं है। यारप में है। वहाँ कन्या की स्वीकृति लेकर वर उसके माता-पिता मे विवाह का प्रस्ताव करता है। जब वे स्वीकार कर लेते हैं, तब विवाह होता है।

गीन में जिस प्रथा का चित्र है, वह हिन्दू-सभ्यता में एक नई वस्तु है। क्योंकि हिन्दुओं के इतिहास और कान्यों में जैसा वर्णन मिलता है, उसके अनुसार कन्या ही पहले वर पर आसक्त होती है। जैसे सावत्री सत्यवान पर, सीता राम पर, रुक्मिणी श्रीकृष्ण पर और संयोगिता पृथ्वी-राज पर पहले आसक्त हुई थीं। यही यहाँ का आदर्श है, और संस्कृत के किव सदा इसी आदर्श को महत्त्व देते रहे है। गीत में इसके विपरीत जिस प्रथा का वर्णन है, वह प्रथा भी कभी हिन्दुओं में रही होगी, जो अब बिलकुल उठ गई है।

उस प्रथा का वर्णन इस गीत की प्राचीनता का सब से प्रबत्त प्रमाण है।

इस गीत से यह भी स्पष्ट होता है कि विवाह कम से कम उस उम्र में होता था, जब कन्या यह कह सकती थी कि "जनम मेरो को खेड़ हैं" मेरा जनम कौन खेयेगा ? जिस श्रवस्था में कन्या के हृदय में श्रपने भावी जीवन की चिंता उत्पन्न हो जाती है श्रीर वह श्रनुभव करने लगती है कि मुक्ते एक ऐसे योग्य साथी की श्रावश्यकता है जिसके साथ में श्रपना जीवन सुख-पूर्वक बिता सक्तूँ, उस श्रवस्था में यह विवाह हुआ था, जिसका वर्णन इस गीत में है। हमें इस गीत से और भी कई बानों का पता चलता है। जैसे, घर का द्वार पूर्व ओर होना चाहिये। देहात के लोग प्रायः पूर्व ओर द्वार रखना बहुत पसन्द करते हैं और शुभ समक्षते है। दूसरे तलवार का उपयोग आज जिस तरह लाठी घर-घर मे है, उसी तरह पूर्वकाल में प्रत्येक पुरुष के पास होती थी।

भाई तलवार लेकर मारने क्यों दौडा ? क्योंकि वह अभी नादान था। बहन के मनोभाव को समभ नहीं सकता था। वह तो केवल इस लिये दुखी था कि उसकी बहन को कोई उससे छीन ले जायगा। प्रकृति कन्या को उसके भाई को पहुंच से बहुत दूर निकाल लाई है। अबोध भाई का यह कोध कितना करुणाजनक है!

[ ? ]

सावन सुगना मैं गुर घिउ पाल्यों चैत चना कै दािल ।
अब सुगना तू भयउ सजुगवा बेटी क बर हेरइ जाव ॥ १ ॥
उड़त उड़त तू जायो रे सुगना बैठेड डिरया खोनाय ।
डिरिया खोनाय बैठा पखना फुलायउ चितया नर्जारया घुमाय ॥२॥
जे बर सुगना तु देखउ सुन्दर जेकिर चाल गम्हीर ।
जेहि घरा सुगना तु सम्पति देख्यो वोह घर रचेड बिखाह ॥३॥
हेरेड बर मैं सजुग सुलच्छन भहर भहर मुँह जोति ।
साठि बरद मैं चिन्न मे देखें उवोही घर रचेड बिखाह ॥४॥

हे सुत्रा ! तुम को मैंने सावन मे गुड, घी खीर चैत मे चने की दाल खिला कर पाला । अब तुम सममदार हुये । जाखी बेटी के लिये वर हूं द खाखी ॥ १ ॥

हे सुग्रा ! तुम उड़ते उड़ते जाना ग्रीर पेड़ की डाल सुकाकर बैठना । डाल सुकाकर बैठना, पंख फुलाना ग्रीर इधर-उधर दृष्टि दौड़ा-कर देखना ॥ २ ॥ हे सुद्या ! जिस वर को तुम सुन्दर देखना, जिसकी चाल में गंभी-रता देखना श्रौर जिस घर में धन देखना. वहीं विवाह ठीक करना ॥ ३ ॥

सुत्रा कहता है—मैंने श्रच्छे लक्त्योवाला श्रीर चैतन्य वर हूं द लिया है। जिसके मुँह पर ब्रह्मचर्य की श्राभा दमक रही है। उसके घर में साठ चैल मैने चित्र या चरनी (बैल जहाँ पर बॉधकर खिलाये जाते है) में देखे। उस घर में विवाह करी॥ ४॥

इस गीत से कई बातों का पता चलता है। पहले तो यह कि देहात के लोग किस ऋतु में तोते को क्या-क्या खिलाते हैं। दूसरे विवाह-योग्य वर और घर की व्याख्या। इस व्याख्या में वर की गंभीर चाल और उसके मुँह की ज्योति विशेष ध्यान देने योग्य हैं। गंभीर चाल से वर के विचारवान होने का और मुँह की ज्योति से उसकी युवावस्था का और विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पता चलता है। वर में ये दो विशेषतायें काफ़ी हैं। और घर में ३० हल चलते हैं। इससे जान पड़ता है कि वह श्रद्धा किसान है।

## [ ३ ]

बाबा जे चलेन मोर वर हेरेन पाट पितम्बर डारि।
छोटे देखि बाबा करवे न किरहें बड़ा नाहीं नजिर समाय।।१।।
अरे अरे बाबा सुघर वर हेरेव हम बेटी तोहरी दुलारि।
तीनि लोक मा हम विड़ सुन्दिर हँसी न करायउ मोरि।।२।।
उसरा माँ गोड़ि गोड़ि ककरी बोबायों ना जानौं तीत न मीठ।
देसवा निकरि बेटी तोर बर हेरों ना जानौं करम तोहार।।३।।
पूरव हेरेड पछुवाँ में हेरेड हेरेड मैं दिल्ली गुजरात।
तुमिह जोग बर कतहुँ न पावा अब बेटी रहहु कुँवारि।।४।।
पूरव हेरेव पछुवाँ में हेरेव हेरेव दिल्ली गुजरात।
चारि परग भुइयाँ नगर अयोध्या दुइ बर अहै कुँवार।।४।।

वै बर मांगे बेटी घोड़ा श्रो हाथी मांगे मोहर पचाम।
वे बर मांगें बेटी नौलख दायज मोरे बूते देइ न जाइ॥६॥
जेकरे न होय बावा हाथी श्रो घोड़ा निहं होय मोहर पचास।
जेकरे न होय वावा नौ लख रूपया ते वर हेरे हरवाह॥७॥
हर जोति श्रावे कुदार गोड़ि श्रावे वइठे मृह लटकाय।
उनहीं क तिलक चढ़ाया मोरे वाबा वै बर दयजा न लेथँ॥६॥
श्रासन देखि बाबा डासन दीही मुख देखि दीही बीरा पान।
श्रासन देखि वावा डासन दीही यर देखि दिही कन्या दान॥६॥

रेशमी पीताम्बर श्रोडकर याबा रेरे लिये वर खोजने चले हैं। क्वोटे वर से तो वे सेरा विवाह करेंगे ही नहीं। बड़ा उनकी श्रांख मे समायगा ही नहीं॥१॥

हे बाबा ! सुघर वर ट्रॅंडना । मैं तुम्हारी दुलारी बेटी हूँ । मैं तीनों लोकों में सबसे ऋधिक सुन्दरी हूँ । देखना, मेरी हँसी न कराना ॥२॥

बाबा ने कहा— उत्सर को गोड़-गोड़कर मैंने ककड़ी बोबाई है।
पर मालूम नहीं ककड़ियां तीती होंगी या मीठी ? इसी तरह है बेटी !
मैं देश-विदेश जाकर तुम्हारे लिये वर द्वँदता हूँ। पता नही, तुम्हारे भाग्य में क्या बदा है ? वर अच्छा मिलता है या अयोग्य ॥३॥

बावा ने कहा — सैने पूरव हूँ डा, पश्चिम हूँ डा, दिछी और गुजरात भी हूँ ड लिया। पर हे बेटी! नुम्हारे अनुरूप कहीं वर नहीं पाया। भ्रव नुम कुमारी रही ॥४॥

बेटी ने कहा—हे पिता ! तुमने पूर्व भी हूँ ढ डाला, पश्चिम भी हूँ ढ डाला, दिली घौर गुजरात भी हूँ ढ लिया। पर चार ही क़दम पर अयोध्या नगरी है, जहां दो बर कार हैं ॥१॥

बाबा ने कहा-हे बेटी ! वे वर घोडा-हाथी और पचास मोहरें

तथा नौ लाख का दहेज माँगते हैं। मेरी हिम्मत तो इतना देने की नहीं है ॥६॥

बेटी ने हँसी किया—हे पिता! जिसके हाथी-घोड़ा न हो, पचास मोहरें न हों और जो नौ लाख का दहेज न दे सके, वह हल जोतने वाला वर द्वाँडे॥७॥

जो हल जोतकर आवे, कुदार से खेत गोडकर आवे तो मुँह लटकाकर बेटे। हे बाबा ! उन्हीं की तिलक चढाना। वे वर दहेज नहीं लेते॥=॥

जैसे श्रासन हो, वैसा डासन (बिछ्।ना) देना। मुँह देखकर पान का बीड़ा देना। श्रपना धन देखकर दहेज देना। श्रीर वर देखकर कन्या-दान देना॥ ॥ ॥

इस गीत की कन्या इतनी सयानी हो चुकी है कि अपने बाबा के मन की पसंद का उसे पता है। साथ ही कन्या को यह भी पता है कि योग्य वर कहाँ-कहाँ है ? वह अपने बाबा से कहती भी है कि तुम सब जगह तो दौड आये, पर वहाँ नहीं गये। वह इतनी सममदार भी हो चुकी है कि किसान के जीदन की आलोचना कर सकती है। जैसा उसने हलवाहे का मज़ाक उदाया है। खासकर मुँह लटकाकर बैठने वाली बात तो बड़ी ही विनोद-पूर्ण है।

[ 8 ]

पहिले मँगन सीता मांगेली से हो विधि पुरवह हो।
ललना मांगेली जनकपुर नैहर अवधपुर सासुर हो।।१।।
दुसर मँगन सीता मांगेली से हो विधि पुरवह हो।
ललना मांगेली कौसिल्या ऐसन सासु ससुर राजा दसरथ हो।।२॥
तिसर मँगन सीता मांगेली से हो विधि पुरवह हो।
ललना मांगेली पुरुष रामचंद्र देवर बबुआ लिइमन हो।।३॥

चौथा मँगन सीता मांगैली उहो विधि पुर वैलैं हो। ललना लव कुश ऐसन मागैं पूत जनम श्राहिवाती हो॥४॥

सीता ने पहला मांगन यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा करें, कि जनकपुर नैहर ख्रीर श्रवधपुर ससुराल हो ॥१॥

सीता ने दूसरा माँगन यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा करें, कि कौशिल्या ऐसी सास श्रीर राजा दशरथ ऐसे ससुर मिलें ॥२॥

तीसरा माँगन सीता ने यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा करें, कि पति भगवान् रामचन्द्रजी हो श्रीर देवर लच्मण ॥३॥

चौथा माँगन सीता ने यह माँगा, जिसे ब्रह्मा पूरा करे कि लव, कुश ऐसे पुत्र हों ख्रीर में जन्म भर सौभाग्यवती रहूँ ॥४॥

प्रत्येक हिन्दू-परिवार में दशरथ, कौशिल्या, राम, सीता, लच्मण श्रीर भरत श्रादर्श-रूप होते हैं। हिन्दुश्रों ने श्रपने श्रादर्श को प्रत्येक घर में प्रतिविभिन्नत कर रक्का है।

[ \*]

कौन गरहनवाँ बाबा साँ में जे लागे कौन गरहन भिनुसार।
कौन गरहनवाँ बाबा श्रोधट लागे कब धों उगरह होइ॥१॥
चन्द्र गरहनवा बेटी सां में जे लागे सुरुज गरहनवा भिनुसार।
धेरिया गरहनवा बेटी श्रोधट लागे कब धों उगरह होइ॥२॥
काँपइ हाथी रे काँपइ घोड़ा काँपइ नगरा के लोग।
हाथ में कुस लिहे काँपइँ बाबा कब धों उगरह होइ॥३॥
रहँसइँ हाथी रे रहँसइँ घोड़ा रहँसइँ सकल बरात।
मड़ये मुद्दित मन समधी रे विहँसइ भले घर भयहु बिश्राह ॥४॥
गंगा पैठि बाबा सुरुज से बिनवईँ मोरे बूते धेरिया जिनि होइ।
धेरिया जनम तब दीहा बिधाता जब घर सम्पर्त होइ॥४॥
कन्या प्रस्ती है—हे पिता! कीन ग्रहण रात में लगता है?

कीन दिन में ? श्रीर कीन ग्रहण बेवक्त लगता है ? श्रीर कब छूटता है ? ॥ १॥

पिता कहता है—हे बेटो ? चन्द्र-प्रहण रात में लगता है श्रीर सूर्य-प्रहण दिन में । कन्या-प्रहण का कोई ठिकाना नहीं कि कब लगे श्रीर कब छूटे ॥२॥

हाथी कॉप रहे हैं, घोड़े कॉप रहे हैं, नगर के लोग कॉप रहे हैं, हाथ में कुश लिये बाबा कॉप रहे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥३॥

हाथी प्रसन्न हैं, घोड़े प्रसन्न हैं, सारी बारात प्रसन्न है। माँड़ों के नीचे बैठा हुन्रा समधी (वर का बाप) प्रसन्न है कि अच्छे गृहस्थ के यहाँ मेरे पुत्र का विवाह हुन्ना है ॥४॥

पिता गंगाजी में खड़े होकर सूर्य से विनय करते हैं—हे सूर्य ! मेरे बल पर कन्या न देना । कन्या का जन्म तभी हो, जब घर में सम्पत्ति हो ॥१॥

गीत के अन्त में कन्या के पिता ने कैसी मार्भिक बात कही है। जब वर और कन्या अपनी पसंद के अनुसार विवाह कर लेते थे, तब उनके पिताओं पर इतना भार नहीं पड़ता था। पर जब से पिताओं ने यह ि ममेदारी अपने ऊपर ले ली है, तब से उनकी चिन्ता बढ़ गई है। और आजकल तो कन्या के पिता को इतना कष्ट, इतना अपमान सहना पडता है कि कन्या का पिता होना पूर्व उन्म के किसी अपराध का फल ही समक्षना चाहिये।

[ ६ ]

देंड न मोरी माई बांसे क डेलैया फुलवा लोढ़न हम जाव।
फुलवा लोढ़त भइली खड़ी दुपहरिया हरवा गछत
भइली साँभ रे।। १।।

घुमरि घुमरि सीता फुलवा चढ़ावें शिव बावा देलेन असीस। जीन माँगन तुहुँ मांगो सीतल देई उहै माँगन हम देव॥२॥ अन धन चाहै जो दिहा शिव बावा स्वाभी दिहा सिरी राम। पार लगावे जे मोरि नवरिया जेहि देखे हिश्ररा जुड़ाइ॥३॥

हे मेरी माँ ! वाँस की डिलिया मुक्ते दो । में कूल लोड़ने (जुनने, तोड़ने) जाऊँगी। फूल लोडने में दुपहरी हो गई और हार गाँछुने (बनाने) में शाम हो गई ॥१॥

यूम-यूम कर सीता फूल चढा रही है। शिव बाबा ने प्रसन्न होकर कहा—हे सीता देवी ! जो तुम माँगो, मैं वही दूँगा ॥२॥

सीता ने कहा—हे शिव बाबा ! श्रन्न श्रीर धन तो चाहे तुम जितना देना, पर स्वानी श्रीरामचन्द्र देना। जो मेरी नाव को खेकर पार खगावें श्रीर जिन्हे देखकर हृदय शीतल हो जाय ॥३॥

सच हैं, स्त्री को तो केवल एक योग्य रवामी चाहिये, जो उसकी नाव को खेकर पार लगा दे।

[७]

पुरुव पिछम मोरे बाबा क सगरवा पुरइनि हालर देइ।
तेहि घाटे दुलहे धोतिया पखारें पूछ दुलहिन देई बात ॥१॥
केकर ऋहे तुँ नितया रे पुतवा कौने बिहिनिया क भाय।
कौने बिनिजिया चले बर सुन्दर केकरे सगरे नहाड॥२॥
ऋजवा कौन सिंह क नितया रे पुतवा कौन कुँविर कर भाइ।
सेन्दुर बिनिजिया चले हम सुन्दिर ससुर के सगरे नहाडँ॥३॥
येतनी बचन सुनि दुलही कौन कुँविर धाय माया लगे जायँ।
जेबर मोरे माया नगरा ढुंढ़ाये से बर सगरे नहायँ॥४॥
राम रसोइयाँ भौजी कौन कुँविर धाय भौज लग जाय।
जे बर भौजी नगरा ढुंढ़ाये से वर सगरे नहायँ॥४॥

श्रावहु ननदोइया पलँग चिंद बैठहु कुँचहु मोहोबे के पान। श्रापने किमिनिया क डॅंडिया फँदावहु लै जाउ बैरिनि हमारि ॥ ६॥ की भौजी तोर नोनवा चुरायडँ की तेल दिहों ढरकाय। की भौजी तोर भइया गरिश्रायडँ कौने गुन बैरिनि तोहारि॥ ७॥ ना ननदी मोर नोनवा चुरायड न तेलवा दिह्यो ढरकाय। ना ननदी मोर भइया गरिश्रायड बोली गुन बैरिनि हमारि॥ ५॥ ना ननदी मोर भइया गरिश्रायड बोली गुन बैरिनि हमारि॥ ५॥

प्रव से पच्छिम तक खूब लम्बा चौड़ा मेरे बाबा का तालाब है। जिसमे प्रदृत (कमल का पत्ता) लहरा रहे है। उसी तालाब के घाट पर दुलहा धोती पद्धार रहा है। उससे दुलहिन बात पूछती है॥॥॥

तुम किसके नाती श्रीर किसके पुत्र हो ? तुम किस बहन के भाई हो ? हे सुन्दर वर ! किस चीज़ का न्यापार करने के लिये तुम निकले हो ? श्रीर किसके तालाब में नहा रहे हो ? ॥२॥

वर कहता है— अमुक सिंह मेरे पितामह हैं और अमुक देवी का मैं भाई हूँ। हे सुन्दरी! सिन्दूर का व्यापार करने के लिये हम निकले हैं और अपने ससुर के तालाब में नहा रहे हैं॥३॥

यह बात सुनते ही कन्या श्रपनी माँ के पास दौड़कर गई श्रौर कहने लगी—माँ, जिस वर के लिये सारे शहर द्वँद डाले गये, वह वर तो तालाब पर नहा रहा है ॥४॥

कन्या की भौजाई रसोई में थी। वह उसके पास जाकर बोली— भौजी! जिस वर के लिये सारे शहर ट्रॅंड डाले गये, वह वर तो तालाब पर नहा रहा है ॥४॥

भौजाई ने कहा — आस्रोजी ननदोई जी ! पलँग पर बैटो श्रीर महोबे का पान कूँचो । स्रपनी कामिनी के लिये पालकी सजास्रो श्रीर मेरी इस बैरिन को ले जास्रो ॥६॥

ननद ने कहा-हे भौजी ! तुम मुक्ते बैरिन क्यों कहती हो ? क्या

मैंने तुम्हारा नमक चुराया था ? या तेल गिरा दिया था ? या तुम्हारे भाई को गाली दी थी ? ॥ ७॥

भौजाई ने कहा—हे ननद ! न तुमने मेरा नमक चुराया, न तेल दुलकाया ख्रौर न मेरे भाई ही को गाली दी। केवल बोली के कारण से तुम मेरी बैरिन हो।।=।।

इस गीत से यह बात मालुम होती है कि कन्या अवस्था में इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह अपने भावी पित के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर उस पर हृदय से आसक्त हो चुकी थी। उधर वर भी कन्या की खोज में चला हुआ जान पड़ता है। पहले से उसे कन्या और उसके पिता आदि का हाल ज्ञात न होता तो वह कैसे कहता कि 'ससुर के सगरे नहाऊं'। मालूम होता है, वह कन्या को एक बार अपनी आँखों से टेखने आया था।

दूसरी बात इस गीत में यह है कि भौजाई ने ननद को अपनी बैरिन बताया है। कारण पूछने पर उसने ननद को बताया है कि तुम बहुत कटुवचन बोलती हो। ननद भौजाई मे प्रायः मगड़े हुआ करते हैं और इसमे प्रधान कारण कटुवचन हो होता है।

पिया अपने को प्यारी, पिया अपने को प्यारी,
सो अपने पिया पै सिंगार करो।।१॥
पिहरो धर्म की जेहरि, पिहरो धर्म की जेहरि,
सो भजन की दुन्दुभि बाजि रही।।२॥
श्रोढ़ो चुप्प चुनरिया, श्रोढ़ो चुप्प चुनरिया,
सो ज्ञान को घाँघरो घूम रहो।।३॥
पिहरो अकिल की श्राँगिया, पिहरो अकिल की श्राँगिया,
सो श्रुति स्मृति दोऊ बंद लगे।। ४॥

पहिरो हरी पीरी चरियाँ, पहिरो हरी पीरी चुरियाँ, सो बीच बँगलियाँ ऋजब बनी ॥ ४॥ पहिरो दसह मुँदरिया, पहिरो दसह मुँदरिया, सो पोरन पोरन पहिर लई।। ६॥ पहिरो शील को सता, पहिरो शील को सता, सो दया की हमेल गले में डरी !। ७॥ पहिरो नेह नथुनिया, पहिरो नेह नथुनिया, सो प्रम को लटकन भूम रहो॥ =॥ करो मान को काजर, करो मान को काजर, सो बिरह की बेंदी लिलार दई।। ६।। पाँचो तत्व को तेलवा, पाँचो तत्व को तेलवा, सो सुमति की डोरी से चोटी गुही।। १०॥ पहिरो, इतनो धन पहिरो, इतनो धन तब रूटे पिया को मनावै चलो।। ११।। साई मो तन हेरो. साई मो तन हेरो. सो उठ के कवीरा गुरु वाँह गही।। १२।। हे अपने प्रियतम की प्यारी स्त्री! अपने प्रियतम के लिये यह

श्रकार करो।

पतिवत-धर्म की माला पहनकर, भजन का नगाडा बजाकर, चुप की चुनरी, ज्ञान का घाँघरा, बुद्धि की ग्रंगिया-जिसमें श्रुति ग्रौर स्मृति दो बंद लगे हैं. हरी पीली चुड़ियाँ, दसो उँगलियों मे अगूठियाँ, शील के सूत में दया की हमेल, स्नेह की नथनी, प्रेम का लटकन, मान का काजल, विरह की बेंदी पहनकर, पाँचों तत्वो का तेल लगा कर, सुमति की डोरी से चोटी गूँथकर हे स्त्री ! अपने शियतम को मनाने चलो। इस गीत का अभिप्राय यह है कि धात के गहनों से शरीर की

शोभा नहीं बढ सकती त्रोंर न उसे देखकर पित ही प्रसन्न हो सकता है। बिल्क गुणों के गहनों ही से स्त्री की शोभा बढती है। गुणवती स्त्री ही पित को प्यारी हो सकती है। इस गीत का त्राध्यात्मिक त्रार्थ भी है, जो जीव को स्त्री क्रोर बहा को पित मानकर किया जाता है।

## [ 3 ]

सासु तो चली हैं निहारन भीने भीने कापड़। केकरे में आरती उतारों कवन बर सुन्दर।।१॥ श्रोढ़े हैं पीत पितम्बर और बघम्बर। सिर की मउरिया लपकत आवइ, इन्हई के अरती उतारी, यही बर सुन्दर।।२॥

मानु तौ अरती उतारिन बिनती बहुत करें। अब मोर धिया लरिका अजान कुछो नाहिं जाने।।३॥ तोरि धिया लरिका अजान कुछो नाहिं जाने। हमहूँ कमल कर फूल दुहूँ जन बिहुँसव।।४॥ बारीक कपड़े पहनकर सास देखने चली है। वह सुन्दर वर कौन है ? मैं किसकी आरती उतारूँ १॥ १॥

जो पीताम्बर श्रीर बाघम्बर श्रीढ़े है, जिनके सिर पर मौर चमक रहा है, ये ही सुन्दर वर हैं। इनकी श्रारती उतारो ॥ २ ॥

सास ने त्रारती उतारी श्रौर बड़ी विनती की कि श्रभी मेरी कन्या बहुत नादान है, कुछ नहीं जानती॥ ३॥

पित ने कहा—तुम्हारी कन्या नादान है स्रौर कुछ नहीं जानती तो क्या हुस्रा ? मैं भी तो कमल के फूल सा हूँ | दोनों जन प्रसन्न होंगे॥ ४॥

[ 80 ]

राजा जनक ऋइलें नहाई के मनहिं उदासल। चरित्र आज भइलें धनुष तर लीपल ॥१॥ हम नहिं जानीला ए हरि पुछि ल सीताजी से। सीता के सिखत्र्या बहुती जनकजी के ऋाँगन ॥२॥ सीता बलावेले जान्ह बैठावेले। बेटी कवने हाथ धनुष उठाव कवन हाथे लीपेल ॥३॥ बॉयें हाथे धनुषा उठाइ दहिने हाथ लिपीला। इहे चरित्र आज भइले धनुप तर लीपल ॥४॥ मन पछितालनी मन में दुखित भयें। अप्रव सीता रहेले कुँवारी जनम कैसे बीती।।।।। काहे के बाबा पछिताला त मन में दुखित होला। हस पुजवों भवानी त राम वर पाइब।।६॥ ऋब थाली गढ़ावेलीं त्रारती साजेली। कंचन चलौ न सिख फुलवारी त पूजे भवानी।।।।। घुमरि घुमरि सीता पूजेली पूजेली भवानी। परसन होई न भवानी त पुरव मनोरथ।।।।। देवि जे हँसली ठठाई के बड़े परसन से। पुजिहे मने क मनोरथ राम बर पावेल ॥ध।। जनक रनान करके उदास मैंने से घर आये। पूछते लगे कि आज यह क्या अद्भुत काम हुआ कि धनुष के नीचे लीपा हुआ है ॥ १॥ जनक की रानी ने कहा-हे नाथ ! मैं नही जानती । देखिये. सीता से पूछती हूँ। जनक जी के घर में सीता की बहुत सी सखियों हैं॥ २॥ जनक ने सीता को बुलाया, प्यार से जाँच पर बैठाकर पूछा-बेटी ! किस हाथ से धन्ष उठाया और किस हाथ से लीपा १

सीता ने कहा-- बायें हाथ से धनुष उठाकर दाहिने से लीपा है। श्राज धनुष के नीचे लीपा है। यही बात है॥ ४॥

जनक मन ही मन पछताने लगे कि श्रव सीता कुँवारी रहेगी। इसका जन्म कैसे बीतेगा ? ॥ ४ ॥

सीता ने कहा-पिता ! पछताते क्यो हो ? दुःखिन क्यो होते हो ? अब मे देवी की पूजा कहँगी और राम को वहँगी॥ ३॥

सीता ने सोने की थाली बनवाई, श्रास्ती सजाया श्रीर सिखयों से कहा—सिखयों ! फुलवारी में चलो, देवी की पूजा करें॥ ७॥

सीता घूम-घूम कर, बार-बार देवी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं—हे देवी ! प्रसन्न हो, मनोरथ पूर्ण करो॥ = ॥

देवी बहुत प्रसन्न होकर, ठडाकर हँसी और बोर्ली—बेटी ! तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा और तुम को राम वर मिलेंगे॥ ६॥

हिन्दू-स्त्रियों में सीता के विवाह के लिये जनक के चिन्तित होने की कथा इसी तरह प्रचलित है। इससे प्रकट होता है कि सीता जब इस श्रवस्था को पहुँची कि बायें हाथ से धनुष उठा सकी, तब जनक को उनके विवाह की चिन्ता हुई। श्राश्चर्य है कि ऐसे गीत गा-गाकर भी स्त्रियाँ नन्हीं-नन्ही बिचयों का विवाह पसंद करती हैं।

### [ ११ ]

सात सखी सीता चिंद्र गई अटिरया इन्द्र भरोखे लाग। कौन दुल्हा कौन दुल्हे क बाबा कौन दुल्हे जेठ भाय।।१॥ भाती हथिनिया रे घुमरत आवे घुमरि-घुमरि डारे पॉव। सोने के मटुकवा विराजत आवे वे दुलहे कर वाप।।२॥ निद्या के ईरे तीरे घोड़ा दोड़ावें मोछिया भवर मननाय। हाथे सुबरना गरे मोती माला वे दुलहे जेठ भाय।।३॥

चनना के डॅंडिया चमाकत आवे जूमत चारिउ कहाँर। पीत पितम्बर भलाकत आवें ओई अहें दुलरू दमाद।।।।।।

सात सिखयों दे साथ सीता अटारी पर चढ गईं। अटारी इतनी कँची थी कि उसके भरोखे से इन्द्र फॉक सकता था। सीता पूज़ती हैं— कौन वर हैं ? कौन वर का पिता है ? और कौन वर का जेठा भाई है ?॥ १॥

सिखयाँ कहती हैं — मतवाली हथिनी सूमती आती है, और घूम-घूम कर पाँच रखती है। उस हथिनी पर वर का बाप है, जिस के सिर पर सोने का मुकुट शोभायमान है॥ २॥

जो नदी के किनारे-किनारे घोड़ा दौड़ा रहा है, जिसकी मोझ भौरे के समान काली है, श्रीर जिसके हाथ में सोने का कड़ा श्रीर गले में मोती की माला है, वह वर का जेठा भाई है ॥ ३॥

चन्दन की पालकी चमकती हुई आ रही है। उसको उठाये हुए चार कहार भूमते हुये आ रहे हैं। जिसका पीला रेशमी वस्त्र कलक रहा है, वही प्यारे दामाद हैं॥ ४॥

[ १२ ]

नीले नीले घोड़वा छैल असवरवा कुरुखेते हनइ निसान। खिरकी उघेरि के अम्माँ जौ देखें धिया दस आउरि होइँ॥१॥ होइगा वियाह परा सिर सेंदुर नौ लख दाइज थोर। भितराँ कइ भाँड़ बाहर दइ मारीं सतक के धिया जिनि होइ॥२॥

नीले घोड़े पर जो छैल सवार है, वह ऐसा वीर है कि कुरुचेत्र (रणभूमि) में विजय का भंडा खड़ा करता है, या रण भूमि मे शत्रु का भंडा तोड़ डालता है। उसे जब खिड़की खोलकर माँ देखती है, तब उसका जी हुलसता है श्रीर वह चाहती है कि दश कन्यायें श्रीर होतीं तो ठीक था।॥१॥ पर जब ब्याह हो गया, माँग में सिंदूर पड़ गया श्रीर नौ लाख का दहेज भी थोड़ा समसा गया, तब माँ ने भीतर का बरतन-भाँड़ा बाहर पटक दिया श्रीर कहा—शत्रु को भी कन्या न हो॥ २॥

इन चार पंक्तियों में कन्या के विवाह का वर्तमान चित्र बहुत श्रच्छी तरह खींचा गया है। तरुण श्रीर रखबाँकुरा दामाद देखकर कन्या की माँ का हृदय श्रानंद से उमड़ श्राता है, यह स्वाभाविक ही है। पर दहेज की कुप्रथा से जो कष्ट कन्या के माँ-बाप को उठाना पड़ता है, श्रीर उससे जो विचोभ पैदा होता है, उसका बहुत ही तथ्य-वर्ण न गीत की चौथी पंक्ति में श्रा गया है।

गीत से यह भी माल्म होता है कि जिस समय का यह गीत है, उस समय बाल-विवाह नहीं होता था। ७, ८ वर्ष का बालक न छैल ही हो सकता है, न घोड़े की सवारी ही कर सकता है, श्रीर न कुरुचेत्र मे मंडा ही गाड़ सकता है।

### [ 83 ]

घोड़े चढु दुलहा तू घोड़े चढु यह रन वन में।

दुलहा बांधि लेंहु ढाल तरुवारि त यहि रन बन में।।१॥
पिहनौ पियरी पीतामर यहि रन बन में।।१॥
दुलहा बांधि लेंहु लटपट पाग त यहि रन बन में।।२॥
कैसे के बाँधौ पाग त यहि रन बन में।।३॥
दुलहिनि मरम न जान्यों तोहार त यहि रन बन में।।३॥
जितया तो हमरी पंडित के यहि रन बन में।।४॥
दुलहा मुगुल के डिरिया लुकानि त यहि रन बन में।।४॥
मारि डारेन भाई ख्रौ बाप त यहि रन बन में।।४॥
दुलहा मुगुल के डिरिया लुकानि त यहि रन वन में।।४॥

यतनी वचनिया के सुनतइ यहिरन बन में। दुलहा घोड़े पीठि लिहेनि बैठाय त यहि रन बन में ।। ६।। यक बन गैले दुसर बन यहि रन बन में। दुलहा तिसरे में लागी पियास त यहि रन बन में।। ७।। अरे अरे जनम सँघाती त यह रन बन में। दुलहा बुँद यक पनिया पियाव त यहि रन बन में।। =।। ताल श्री कुँइयाँ सुखानी त यहि रन बन मे। पनिया रकत के भाव विकाय त यहि रन बन में।। ६।। उँचवै चढि के निहारेनि यहि रन बन मे। दुलिहिनि भरना बहै जुड़ पानि त यहि रन बन मे ॥१०॥ दुलहिनि भरना बहै जुड़ पानि त यहि रन बन मे। दुलिहिनि ठाड़े हैं मुगुल पचास त यहि रन वन में ।।११।। अरे अरे जनम सँघाती त यहि रन बन मे। दलहा बुँद एक पनिया पित्राउत यहि रन बन में। दुलहा मोरी तोरी छूटै सनेहिया त यहि रन बन में।।१२।। यतना बचन सुनि पायेन त यहि रन बन में। दुलहा खींचि लिहेनि तरवरिया त यहि रन बन में ।।१३।। ठाढ़े एक त्रोर गुगुल पचास त यह रन बन मे। दुलहा एक आरे ठाढ़े अकेल त यहि रन बन मे ।।१४॥ रामा जूमे है मुगुल पचास त र्याहरन बन मे। राजा जीति के ठाढ़ अकेल त यहि रन बन में।।१४॥ पतवा के दोनवा लगायनि यहि रन बन मे। दुलहिनि पनिया पियह डमकोरि त यहि रन बन मे ॥१६॥ पनिया पिये दुलहिन बैठीं त यह रन बन में। दुलहा पदुकन करें बयारि त यहि रन बन मे।।१७।

दुलहा मोर धरम लिहेउ राखित यहिरन बन में। दुलहा हम तोहरे हाथ विकानित यहिरन बन मे।।१८,, यतनी बचनिया के साथ त यहिरन बन मे। दुलहिन मलवा दिहिन गर डारित यहिरन बन में।।१६॥

हे दुलहा । घोडे पर चढ लो, घोडे पर चढ लो। इस निर्जन श्रौर भयानक बन मे ढाल-तलवार बाँघ लो॥१॥

पीला पीताम्बर पहन लो झोर जल्दी-जल्दी पगडी बांध लो ॥२॥ पुरुष ने कहा — मै कैसे पगडी बांधू ? मे तो जानता ही नहीं कि तुम कौन हो ? ॥३॥

स्त्री ने कहा—मै तो ब्राह्मण-कन्या हूँ । मुग़लो के डर से इन जंगल में छिपी हूँ ॥४॥

मुग़लों ने जेरे भाई श्रीर बाप को मार डाला । मै मुग़लों के डर से इस जंगल में लुकी हूँ ॥१॥

इतना सुनते ही पुरुष ने स्त्री को घोडे पर बैठा लिया ॥६॥ वे एक बन से दूसरे में गये। तीसरे बन में खी को प्यास लगी ॥७॥ स्त्री ने कहा —हे जीवन के संगी ! बड़ी प्यास लगी हैं। एक बूँद पानी पिलाओ ॥⊏॥

पुरुष ने कहा—इस बन मे सभी ताल श्रीर कुएं सूख गये हैं। पानी तो लोहू के भाव का हो गया है॥ ।।

पुरुष ने ऊँचे चड़कर देखा तो बन में ठंडे पानी का एक करना बहता दिखाई दिया। उसने कहा—हे दुलहिन! ठंडे पानी का एक करना बह तो रहा है॥१०॥

पर वहाँ पचास मुग़ल खड़े हैं ॥११॥ स्त्री ने कहा—हे दुलहा ! हे जीवन के संगी ! इस घोर बन में तुम सुफं एक बूँद पानी पिलाग्रो। हे दुलहा ! नहीं तो हमारी तुम्हारी श्रीति श्रव छट रही है ॥१२॥

इनना सुनते ही पुरुष ने हाथ में तलवार खींच ली ॥१३॥

उस बन मे एक श्रोर तो पचास मुग़ल खड़े हैं श्रौर एक श्रोर श्रकेला दुलहा ॥१४॥

पचासों मुग़लो को मारकर दुलहा राजा युद्ध जीतकर श्रकेला खड़ा है।।१४॥

पत्ते के दोने में दुलहे ने दुलहिन को पानी दिया श्रीर कहा— दुलहिन! खूब तृप्त होकर पानी पिश्रो ॥१६॥

दुलहिन बैठकर पानी पीती है श्रीर दुलहा दुपट्टे के छोर से हवा कर रहा है ॥१७॥

दुलहिन ने कहा—हे दुलहा ! तुमने मेरा धर्म रख लिया । मै तुम्हारे हाथ बिक गई हूँ ॥१८॥

इतना कहकर दुलहिन ने दुलहे के गले में श्रपनी माला डाल दी। श्रथात् उसको वरण कर लिया ॥१६॥

यह गीत भुगलों के ज़माने का जान पड़ता है। मुगलों ने किसी ब्राह्मण की रूपवती कन्या को ज़बरदस्ती छीन लेने की नीयत से उसका घर घर लिया, श्रीर कन्या देना श्रस्वीकार करने पर कन्या के बाप श्रीर भाई को मार डाला था। कन्या भागकर एक बन मे छिप गई थी। मुगल उसे हूँ दते-हूँ दते एक मरने के पास पहुँचे थे। उसी समय कन्या के पास से कोई हिन्दू वीर निकलता है, जो कन्या का कष्ट सुनकर उसे घोड़े पर बैठाकर ले चलता है। रास्ते मे कन्या को प्यास लगती है। पानी के लिये युवक मरने के पास पहुँचता है श्रीर पचासों मुगलों को मारकर कन्या को पानी पिलाता है। युवक उसकी थकान मिटाने का प्रवत्न भी करता है। युवक ने कन्या का धर्म श्रीर प्राण दोनों बचाये।

उसके बाप श्रोर भाई की मृत्यु का बदला भी लिया तथा श्रकेले पचास मुग़लों से लड़कर श्रोर उसे मारकर श्रपनी शूरता का भी परिचय दिया। इससे हिन्दू-कन्या का हृद्य स्वाभाविक कृतज्ञता से उमड श्राया। उसने वहीं उस वीर श्रोर सहृद्य युवक को सब उपकारों के बदले में श्रपना हृद्य समर्पण कर दिया श्रीर उसके गले में जयमाला डालकर उसे वरण कर लिया।

एक समय वह था, जब हमारे घरों में ऐसे युवक पैदा होते थे, जो पचास-पचास से श्रकेले लड़कर विजयी होते थे। इस गीत में उस समय की एक ची--श्राभा वर्तमान है।

## [ 88 ]

उँच उँच बखरी उठात्रो मोरे बाबा उँच उँच राखो मोहार।
चाँद सुरुज दोनों किरनी बसत है निहुरे न कन्त हमार॥१॥
श्रम्मर सेनुरा मँगावो मोरे बाबा पिया से भरावो मोरी माँग।
सूघर बँभना से गँठिया जोरावहु जनम जनम श्रिहबात॥२॥
श्रम्मर डँड़िया फनात्रो मोरे वाबा बिदवा करावो हमार।
सात प्रग सँग चिल के हो बाबा श्रव में भइउँ प्राइ॥३॥

हे बाबा ! ऊँची ऊँची बखरी (घर) बनवास्रो श्रीर उसमे ऊँचे-ऊँचे मोहार (दरवाज़े) रक्खो। जिससे मेरे स्वामी को निहुरना (सुकना)न पड़े॥॥॥

हे बाबा ! श्रमर करने वाला सिन्दूर मँगाश्रो श्रौर प्रियतम से मेरी माँग भराश्रो । सुघर ब्राह्मण से मेरी गाँठ जोड़ाश्रो, जिससे जन्म-जन्मा-न्तर तक मेरा सुहाग बना रहे ॥२॥

हे बाबा ! श्रमर करने वाली पालकी सजाश्रो श्रीर मुक्ते विदा करो । सात पग साथ चलकर श्रव मैं पराई हो गई हूँ ॥३॥

सात पग साथ चलकर पराई हो जाने वाली कन्या धर्म के महत्त्व

को समकती है। इसी से कहा है—

सतां सप्तपदी मैत्री।

सात क़दम साथ चल लेने ही से सज़नों में मैत्री हो जाती है। [१४]

उँच उँच कोठवॉ उठइहा मोर बाबा हो विचिवच माँभरी लगाइ। वियहन श्रइहे बाबा तिन लोक राजा हो रहिहे माँभरिया लोभाइ हे।।१॥

सब कोइ देखेल बाग बगइचा देखेल फूल फुलवारि हो।
रामचन्द्र देखेलें वाबा के फँफरी के अइसन फँफरी उरेह हे।।२।।
दःन दहेज सासु कुछ नाहीं लेबों हो ना लेबों चढ़ने के घोड़ हे।
जउन तिबइया यहि फँफरी उरेहलें तिन्हकाँ मैं सँग लइ
जाब हो।।३॥

दान दहेज बाबू सब कुछ देवों हों देवों मैं चढ़ने के घोड़ है। बेटी सीता देई फँभरी उरेहली तिन्हहूँ क सँग लइ जाहु हो।।।।।

हे बाबा ! ऊँचे ऊँचे कोठे बनवाना, श्रीर बीच-बीच में खिड़की लगवाना । तीन लोक के मालिक विवाह करने श्रावेंगे । वे खिड़की देख-कर लुभा जायँगे ॥१॥

बारात के लोग बाग़-बगीचा और फूल-फुलवाड़ी देख रहे हैं। पर रामचंद्र बाबा की खिडकी देख रहे हैं और मोहित हो रहे हैं कि ऐसी खिड़की पर चित्र किसने बनाये हैं? ॥२॥

रामचन्द्र ने कहा—हे सास ! मैं न दान लूँगा, न दहेज। न चढ़ने के लिये घोड़ा ही लूँगा। जिसने इस खिड़की पर चित्र बनाये हैं, उसे मैं साथ ले जाऊँगा ॥३॥

सास ने कहा—हे बेटा ! दान-दहेज भी मैं दूँगी श्रीर चढ़ने को घोड़ा भी दूँगी । सीता बेटी ने ये चित्र बनाये हैं, उसे भी दूँगी । उसे ग्रपने साथ ले जाग्रो ॥४॥

प्राचीन भारत में चित्रकला का घर-घर प्रचार था। चित्रकला का जानना कन्या की शिक्षा का एक ग्रंग समसा जाता था। कन्यायें ऐसा चित्र बना सकती थीं, जो देखने वालों का चित्र हरणा कर लेते थे ग्रौर वर भी उत्तम चित्र की पहचान ही नहीं करते है, बिल्क उस पर मुग्ध होने वाला हृदय भी रखते थे।

[ १६ ]

उत्तर हेरयों दिक्खन दूँ ह्यों दूँ द्यों में कोसवा पवास रे। बेटी के बर निहं पायो मालिनि मिर गयों मुिख्या पियास ॥१॥ बैठो न बाबूजी चनन चौिकया पियों न गेडुश्रवा जुड़ पानि रे। कइसन घर रौरा चाही ये बाबू कइसन दाही दमाद ॥२॥ सभवा बैठ हम समधी जे चाहिल जैसे तरैया में चाँद रे। मचिया बैठिल हम समिधन चाहिल खोलि खोलि बिरवा चवाति॥३॥

सातिह पाँच हम देवर चाहिल ननद जे चाही अकेल। दमदा जे चाहिल सब कर नायक सभा विच पंडित होय रे॥४॥

मैंने उत्तर द्वंदा, दिखन द्वंदा, पचास कोस तक मैं ट्वंदता फिरा। पर हे मालिन! अपनी बेटी के उपयुक्त वर मैंने नहीं पाया। भूख-प्याम में मैं मर गया॥॥॥

मालिन ने कहा—हे बाबूजी ? इस चन्दन की चौकी पर बैठिये, ठंडा जल पीजिये। त्रापको कैसा घर और कैसा वर चाहिये १॥२॥

बाबूजी ने कहा—हे मालिन ? मैं ऐसा समधी चाहता हूं जो सभा के बीच इस तरह बैठता हो, जैसे तारों के बीच मे चन्द्रमा। ग्रीर मिचिया पर बैठी हुई ऐसी समधिन चाहता हूँ, जो खोल-खोलकर पान के बीड़ खाती हो।।३॥

मैं श्रधिक नहीं, पाँच, सात देवर ही चाहता हूं श्रीर एक ही ननद। दामाद ऐसा चाहता हूँ, जो सब का नायक हो श्रीर सभा के बीच मे विद्वान् हो ॥४॥

सभा के बीच में विद्वान् कहलाना योग्यता की एक बहुत बडी पहचान है।

[ १७ ] काहे बिन सृन ऋंगनवॉ ये बाबा काहे बिन सृन लखराउँ। काहे बिनु सून दुअरवा ये बाबा काहे बिन् पोखरा तोहार ॥ १॥ धिया विनु सून अँगनवा ये बेटी कोइलरि विनु लखराउँ। पूत बिनु सून दुत्रप्रवा ये बेटी हँस बिनु पोखरा हमार ॥२॥ कैसे के सोहै अँगावा ये बाबा कैसे सोहै लखराउँ। कैसे के सोहै दुअरवा ये बाबा कैसे सोहै पोखरा तोहार ॥३॥ धरम से बेटी उपजिहें ये बेटी सेवा से आम तैयार रे। तप सेती पुतवा जनमिहै ये वेटी दान से हंसा भँभधार ॥ ४॥ का देइ बोधच्यो बेटी ये बाबा का देइ अमवा के गाछ। का देइ पुतवा समोधब्या ये बाबा का देइ हंसा ममधार ॥ ४॥ धन देइ विटिया समोधनै ये बेटी जल देइ समोधी लखराउँ रे। भुइँ देइ पुतवा समोधवै ये बेटी अन देइ हंसा भॅभाधार॥६॥ का देखि मोहै जनवास ये बाबा का देखि रसना तोहार। का देखि हियरा जुड़े है ये बाबा का देखि नैना जुड़ाय॥७॥ धिया देखि मोहै जनवसवा ये बेटी अमवा से रसना हमार। पुतवा से हियरा जुड़े हैं ये बेटी इसा देखि नैना जुड़ाय॥ 🗆 ॥ कन्या ने पूज़ा—हे पिता ! किसके बिना श्राँगन सूना है ? श्रौर किसके बिना लखराँव ( लाख घ्याम के पेड़ो का बाग़ ) सूना है ? किसके बिना द्वार सूना है ? घ्रौर किसके बिना तुम्हारा तालात्र सूना है ?॥१॥

पिता ने कहा—हे बेटी ! कन्या के बिना आँगन, कोयल बिना लखराँव, पुत्र बिना द्वार और हंम बिना तालाब सुना है ॥२॥

कन्या ने पूछा—श्राँगन कैसे शोभित हो सकता है ? लखराँव कैसे शोभित हो सकता है ? तुम्हारा द्वार कैसे शोभित हो सकता है ? श्रीर तुम्हारा तालाब कैसे शोभित हो सकता है ? ॥३॥

पिता ने कहा—हे बेटी ! धर्म से कन्या पैदा होती है। सेवा से श्राम पैदा होता है। तप से पुत्र पैदा होता है। श्रीर दान में हंस मँकधार में जीते हैं।।॥

कन्या ने पूछा—हे पिता ! क्या देकर तुम कन्या को संतुष्ट करोगे ? क्या देकर ग्राम के वृत्त को ? ग्रौर क्या देकर पुत्र को ? तथा क्या देकर मँसधार में हंस को संतुष्ट करोगे ? ॥१॥

पिता ने कहा—धन दे कर कन्या को, जल देकर लखराँव को, भूमि देकर पुत्र को श्रीर श्रन्न देकर हंस को संतुष्ट करूँगा॥ ६॥

कन्या फिर पूछती है—हे पिता ! जनवासे के लोग क्या देखकर मोहित होगे ? किस चीज़ से तुम्हारी जीभ लुभायेगी ? क्या देखकर हृद्य शीतल होगा ? और क्या देखकर नेत्र तृह होगे॥ ७॥

पिता ने कहा—कन्या को देखकर जनवास मोहित होगा। श्राम से जीभ प्रसन्न होगी। पुत्र से हृद्य शीतल होगा श्रीर हंस को देखकर नेत्र तृत होगे॥ = ॥

पूर्वकाल में परदा नहीं था। कन्या को सब लोग देख सकते थे श्रीर उसके रूप श्रीर गुण पर मुग्ध हो सकते थे।

## [ १= ]

कहेंविहें के गढ़ थवई जिन्ह महल उठाये। कहेंविहें के पतिसहवा गढ़ देखन स्त्राये॥१॥ बाहर होइ गढ़ देखलों जैसे चित्र उरेहल।
भीतर होइ गढ़ देखलों जैसे कुन्दन कुँदावल।।२।।
ताही पैठि सुनलं कवन वाबा रानी बेनियाँ डोलावें।
केवरहीं बोललीं कवन बेटी बाबा नींड मल आवे।।३।।
कुछ रे सुनिला कुछ जागिला बेटी नींडो न आवे।
जाहि घरे कन्या कुँवारि बेटी नींद कैसे आवे।।४।।
लेहुना कवन बाबा घोतिया हाथे पान क वीड़ा।
करु ना समधिया से मिलनी सिर माथ नवाय।।४।।
गिरि नवे पर्वत नवे हम नौ ना नइयो।
बेटी! तोहरे कारन हम जग में माथ नवाय।।६।।
बह थवई (राज, स्थपित) कहाँ का था? जिमने यह महल
उठाया है। वह बादशाह कहाँ के हैं? जो गढ देखने आये हैं॥ १॥
बाहर से गढ़ देखा, तो ऐसा जान पड़ा, मानो चित्र खींचा हुआ
है।भीतर से देखा, तो ऐसा जान पड़ा, मानो कुन्दन किया हुआ
है॥ २॥

उसी गढ में पूचेश करके राम सो रहे हैं। रानी पंखी हाँक रही रही हैं। किवाड़े की ख्राड़ से बेटी ने कहा—पिताजी ! श्रापको नींद खूब श्रा रही हैं॥ ३॥

पिता ने कहा—बेटी ! कुछ-कुछ सो रहा हूँ, कुछ-कुछ जाग रहा हूँ। जिसके घर में कारी कन्या हो, भला, उसे नींद कैसे श्रा सकती है ? ॥ ४॥

कन्या ने कहा—हे पिता ! हाथ में घोती और पान का बीड़ा लेकर श्रीर सिर नवाकर समधी से भेंट करो न ? ॥ १ ॥

पिता ने कहा—गिरि नै (मुक)गया पहाड़ नै गया; यब तक मैं नहीं (मुका) था। पर है बेटी ! तुम्हारे कारण मुक्ते सिर (मुकाना) पड़ा है ॥६॥

बेटी के विवाह के लिये पिता को कितनी चिन्ता होती है, 'जाहि घरे कन्या कुँ वारि बेटी नींद कैसे आवे' में वह बड़ी ही मार्मिकता से कहा गया है। इस गीत को कन्या के पिता बड़े मनस्वी जान पड़ते हैं। उन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं मुकाया था, पर कन्या के पिता को सिर मुकाना ही पड़ता है।

[ 38 ]

बाबा बाबा गोहरावों बाबा नाहीं जागे।
देत सुनर एक सेंदुर भइड पराई॥१॥
भैया भैया गोहरावों भैया नाहीं बोलें।
देत सुघर एक सेंदुर भइड पराई॥२॥
बन माँ फूली वेइलिया खतिहि रूप आगिर।
मिलिये हाथ पसारा तो होबी हमारि॥३॥
जिन छुवो ये माली जिन छुवो अबहीं कुंवारि।
आधी राति फुलवे बेइलिया तो होब तुम्हारि॥४॥
जिन छुवो ये दुलहा जिन छुवो अबहीं कुंवारि।
जब मोर बाबा संकलपें तो होब तुम्हारि॥४॥
बाबा, बाबा कहकर पुकार रही हूँ। बाबा जागते हो नहीं। कोई
एक सन्दर पुरुष सेंदुर दे रहा है। मैं पराई हुई जा रही हूँ॥१॥

भैया, भैया कहकर पुकार रही हूँ। भैया बोलते ही नहीं। कोई एक बतुर पुरुष सेंदुर दे रहा है। मैं पराई हुई जा रही हूँ॥ २॥

बन में श्रत्यंत रूपवती लता फूली है। माली ने उस पर हाथ पसारा श्रीर कहा—तुम मेरी हो॥३॥

हे माली ! श्रभी मत छुत्रो, श्रभी मत छुत्रो । मैं श्रभी बालिका हूँ, कुमारी हूँ । श्राधीरात को जब बता फूलेगी, तब वह तुम्हारी होऊंगी ॥ ४ ॥

हे दृल्हा ! मत छुत्रो, मत छुत्रो । श्रभी मैं बालिका हूँ, कुमारी हूँ । जब मेरे बाबा समर्पण करेंगे, तब मैं तुम्हारी होऊँगी ॥ १ ॥

कैसा भाव-पूर्ण यह गीत है। कन्या ने वर को 'सुन्दर श्रोर सुघर' दो विशेषणों से व्यक्त किया है। हमने ऊपर सुघर शब्द का श्रर्थ चतुर दे दिया है। पर सुघर शब्द श्रपना श्रलग श्रर्थ रखता है, जो बहुत व्यापक है। चतुर शब्द उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। श्रोर उस का पर्यायवाची दूसरा शब्द है भी नहीं। वर के रूप श्रोर गुण का बखान कर के फिर कन्या श्रपनी तुलना लता से श्रीर वर को माली से करती है। स्त्री लता की तरह फुले-फले श्रीर पुरुष माली की तरह उसे सीचे, सँभाले, सँवारे श्रीर उसका सुख भोगे। कैसी श्रर्थयुक्त तुलना है।

श्रंत में कन्या कहती है कि जब तक पिता नहीं समर्पण करता, तब तक वह दूसरे की नहीं हो सकती। इस गीत के समय में कन्या स्वतंत्र नहीं रह गई कि वह श्रपनी इच्छा से योग्य वर से विवाह कर सके। गीत में श्रादि से लेकर श्रंत तक करुण-रस लहरा रहा है।

## [ २० ]

की हो दुलहे रामा अमवा लुभाने की गये बटिया भुलाइ।
कव से रसोइया लिहे हम बैठी जोवड में एकटक राह।।१॥
दुलहिन रानी न अमवा लुभाने ना गये बटिया भुलाइ।
बाबा के बिगया कोइलि एक बोले कोइलि सबद सुनौ ठाढ़।।२॥
चिठिया एक लिखि पठइन दुलिह्न दिहों कोइलिर देइ के हाथ।
तिन एक बोलिया नेवरित कोइलिर परभु मोर जेवने क ठाढ़।।३॥
चिठिया एक लिख पठइन कोइलिर दिहों दुलिहन देइ के हाथ।
ऐसइ बोलिया तुं बोलि क दुलिहन दुलहे न लेतिउ बिलमाय।।४॥
है प्रियतम! तुम क्या आम पर लुभा गये थे ? या रास्ता ही भूल

गये ? मैं कब से भोजन बनाकर बैटी हूँ श्रीर एकटक तुम्हारी राह देख रही हूँ ॥१॥

पित ने कहा—हे मेरी प्यारी रानी ! न मैं श्राम पर लुभाया हूँ, श्रीर न रास्ता ही भूल गया हूँ। मेरे बाबा के बाग मे एक कोयल बोल रही है। मैं उसी की बोली सुन रहा हूँ ॥२॥

स्त्री ने कोयल को एक पत्र लिखकर भेजा—हे कोयल रानी ! तुम ज़रा देर के लिये अपनी बोली बन्द करो; मेरे प्राणनाथ भोजन के लिये खंडे हैं ॥३॥

कोयल ने उत्तर लिखकर दुलहिन के पास भेजा—हे दुलहिन रानी ! ऐसी ही बोली बोलकर तुम दुलहे को मुग्ध क्यों नहीं कर लेतीं ? ॥४॥

ग्राशा है, कोयल के इस उपदेश से कटुवचन बोलनेवाली दुलहिनें लाभ उठायेंगी।

[ २१ ]

यर में से निसरेली बेटी हो कविन देई भइली देविड्या घड़ले ठाढ़ रे।

सुरुज के उगले किरिनिया छिटिकले हो गोरी बदन कुम्हिलाइ रे॥१॥

कहतु त मोरी बेटी छत्र छवउतेउँ नाहीं तनवतेवँ झोहार रे । कहतु त मोरी बेटी सुरुज ऋलोपतेउँ हो गोरी बदन रही जाइ रे ॥२॥

काहे के मोरे वाबा छत्र छवइबा हो काहे के तनइबा ख्रोहार रे। काहे के मोरे बाबा सुरुज ऋलोपबा हो एक दिन की है बात। ऋाजु के दिन बाबा तोहरे मड़उच्चा हो बिहने सुनर बर साथ रे॥३॥ खोरवन खोरवन बेटी दुधवा पिद्यवलीं हो दहिस्रा खिद्यवलीं सादीवाल रे। दुधवा क नीरव नाही दीहेलु ये बेटी चललु सुनर बर साथ रे।।४॥

काहे क मोरे बाबा दुधवा पिश्रवला हो दिहश्रा खिश्रवला साढ़ीवाल रे।

जानत रहला बेटी पर घर जइहें हो नाहक कइला मोर दुलार रे।।।।।

घर से अमुक देवी निकली और ड्योटी पकडकर खडी हुई। सूर्य

उदय हो चुका था। किरनें छिटक आई थीं। कोमल कन्या का मुँह
कम्हला गया था॥।॥

पिता ने पूछा—वेटी ! कहो तो छत्र छवा दूँ, या परदा डलवा दूँ, या कहो तो किमी तरह सूर्य की धूप को रोक दूँ, जिससे तुम्हारा कोमल मुँह न कुम्हलाय ॥२॥

बेटी ने कहा—हे बाबा ! क्यों तुम छत्र छवावोगे ? क्यों परदा डालोगे ? क्यो भूप को रोकोगे ? एक दिन की बात श्रौर है। श्राज तुम्हारे माडौ में हूँ। कल श्रपने सुन्दर वर के साथ चली जाऊँगी ॥३॥

बाबा ने कहा—हे बेटी ! भैंने कटोरे भर-भर कर तुमको दूध पिलाया और साढीदार दही खिलाया। दूध मे कभी पानी भी तो नहीं मिलाया। फिर भी हे बेटी ! तुम सुन्दर वर के साथ चली जाओगी ? ॥४॥

वेटी ने कहा—हे बाबा ! क्यो तुमने दूध पिलाया ? क्यो साढी वाला दही खिलाया ? तुम तो जानते ही थे कि बेटी पराये घर जायगी। फिर मेरा दुलार क्यो किया ? ॥४॥

# [ २२ ]

मचियहि बैठीं पुरिखिनि रानी पूछें बिटिया पतोह, तौ इहै नवा कोहबर । कहेंगाँ लिखों साम प्रस्ति से कहेंगाँ विकी गुँगनार

कहें वाँ लिखों सासू पुरइनि रे कहँ वाँ लिखो व सवार, ्रती इहै नवा कोहबर।।१ यक श्रोरी लिखी बहुश्रारे पुरइनि रे, यक श्रोरी खिली वँसवार, तौ इहै०। कहँवाँ लिखों सासू इंसा इंसिनि रे, कहँवाँ लिखों वन मोर. तौ इहै०॥ कहॅवाँ लिखीं सासू सुग्गा मैना रे दुरत सुग्गा भैना लिखु, तौ इहै०। दनवाँ चनत गवरैया लिखो रे गैया लिखो वछवा लगाय, तौ इहै०। कलसा लिहे चेरिया लौंड़ीं लिखो रे बाम्हन पोथी लिहे हाथ, तौ इहै०॥ गैया द़हत ऋहिरा छौंड़ा लिखो रे दहिया बेंचत ऋहिरिनि धेरि, तौ इहै०। श्रारी श्रारी बेली के फूल लिखो रे और लिखो पनवारि, तौ उहै० भुपसन अमली फरत लिखो रे अमवा घवधवन लाग, तौ इहै०।

पुरिष्यन रानी (घर की मालिकन) मिचये पर बैठी हैं। बेटी और पतोहू पुछ रही हैं—यही नया कोहबर है। हे सासजी! कहाँ कमल के पत्ते का चित्र बनाऊँ? कहाँ बँसवारी (बाँस की बाड़ी) बनाऊँ? ॥१॥

सास ने कहा—हे बहु ! एक श्रोर कमल के पत्ते बनाश्रो । एक श्रोर बँसवारी लिखो ॥२॥

बहू ने पूछा—हे सास ! कहाँ हंस-हंसिनी जिखूँ ? कहाँ बन के मोर जिखूँ ? कहाँ तोता मैना जिखूँ ? कहाँ उड़ती हुई चेमकरी जिखूँ ? सास ने कहा—दुरते हुये (केजि करते हुये) तोता श्रीर मैना, दाने चुगती हुई गौरेया, बछड़े को दूध पिजाती हुई गाय, कलश जिये हुये दाली, पुस्तक लिये हुये ब्राह्मण, गाय दुहता हुआ श्रहीर का लड़का, दही बेंचती हुई घहीरनी की कन्या का चित्र बनाओ । श्रासपास फूली हुई लता का चित्र बनाओ श्रोर पान की लता का चित्र बनाओं। गुच्छे की गुच्छे फली हुई इमली का चित्र बनाओ श्रोर पछवों में लगे हुये श्राम का चित्र बनाओ। यही नया कोहबर है।

कन्यात्रों को चित्रकारी की शित्ता कैसे दी जाती थी, इसका कुछ श्राभास इस गीत में है।

मैया दिया है गगरी घैलना बाबा ने आँख तरेरि।
बहि रे ताल बेटी माती हथिनियाँ जिन जाव ताल नहाइ॥१॥
बाप कहा निहं माना है बेटी गई है ताल नहाइ॥१॥
अपनी हथिनियाँ सँभारो बनजारे चीर पिहिरि घर जाउँ॥२॥
किनके हो तुम नाती रे पुतवा कौनि बहिन के भाइ।
कौन बनिजिया चले बर सुन्दर कौन के ताल नहाव॥३॥
अपने बाप के नाती रे पुतवा अपनी बहिन के भाइ।
यही हथिनियाँ मैं तुम्हे चढ़ाओं ले जाओं आपने देस॥४॥
धोबी घोवे अपड़े रे कपड़े श्रहिर चरावे सुरा गाइ।
और बोलेहों में बाबा की नगरिया हमको लेह छुटाइ॥४॥
ल्टों मैं घोविया के अपड़े रे कपड़े श्रहिर की लेबों सुरा गाइ।
मारों मै बाबा की नगरिया वाले तुमको ब्याहि ले जाउँ॥६॥
अरे अरे श्रहिर के बेटवा रे भैया माता से कहेउ सँदेस।
राम रसोई में गुड़िया रे भूली घरै पेटरिया के बीच॥७॥

माँ ने पानी भरकर लाने के लिये गगरी (मिट्टी का घड़ा) दिया। बाबा ने श्राँख तरेरकर कहा—हे बेटी ! उस तालाब पर मतवाली हथिनी रहती है, वहाँ नहाने न जाना ॥१॥

बेटी ने बाप का कहा नहीं माना श्रीर वह तालाब में नहाने चली गई। तालाब पर किसी बनजारे की हथिनी मिली। कन्या ने कहा— बनजारे! श्रपनी हथिनी को रोको तो मैं चीर पहनकर घर जाऊँ॥२॥

कन्या ने बनजारे से पूछा—हे सुन्दर वर ! तुम किसके पौत्र श्रीर पुत्र हो ? किस बहन के भाई हो ? किस चीज़ का व्यापार करने निकले हो ? श्रीर किसके तालाब पर नहा रहे हो ? ॥३॥

वर ने कहा—में श्रपने पिता-पितामह का पुत्र श्रीर पौत्र हूँ, श्रीर श्रपनी बहन का भाई हूँ। इसी हथिनी पर चढ़ाकर मैं तुमको श्रपने देश ले जाऊँगा ॥४॥

कन्या ने कहा—यहाँ घोबी कपड़े घो रहे हैं; श्रहीर सुरा गाय चरा रहे हैं; इनके सिवा में श्रपने बाबा के नगर से श्रीर भी बहुत से लोगो को बुला लूँगी; वे सब मुभे छुड़ा लेंगे ॥४॥

वर ने कहा—मैं घोबो के कपड़े-सपड़े लूट लूँगा। श्रहीर की सुरा गाय भी छीन लूँगा श्रौर तुम्हारे बाबा के नगरवालो को पीट्टँगा भी; तथा तुमको ब्याह करके ले जाऊँगा ॥६॥

वर कन्या को ले चला। कन्या कहने लगी—हे श्रहीर के लड़के! हे मेरे भाई! मेरी माँ से यह संदेश कह देना कि मै रसोई-घर में गुड़िया भूल श्राई हूँ, उसे पिटारी में सँभालकर रख दें।।७।।

श्चिम्तिम पंक्तियों में कन्या के भोलेपन का ख़ासा निदर्शन है। वह बेचारी नहीं जानती कि गुडिया खेलते-खेलते श्चब वह ख़ुद गुड़िया बींन गई है श्रीर वह श्चब फिर गुड़िया खेलने के लिये इस घर में नह श्चायेगी।

ि २४ ] पुरुष पञ्जौहाँ मोरे बाबा के बखरिया पड़री इमलिया के छाँह ।

तेही तर मोरे बाबा सोनवाँ सँकलपैं, गढ़ै लागै सुघर सोनार ॥१॥ गढौ सोनरा श्रंगन गढ़ सोनरा कंगन टीका गढौ भरि साथ रे। इतना पहिरि बेटी चौक जो बैठीं के मन दलगीर ॥२॥ की तेरो बेटी रे दान दहेज थोर, की रे सघर वर छोट। की तेरो बेटी सोना खराब भये. काहे तेरो मन दलगीर ॥ ३॥ नाहीं मोर बाबा रे दान दहेज थोर. नाहीं सघर वर छोट। सुनत हों मोर बाबा सास दारूनिया. एही से मन दलगीर 11811 चार दिना बेटी राजा के रजई चार दिना फौज दारि। चार दिना बेटी सास है दारुन श्राखिर राज तुम्हार ।। ४।। (रायबरेली)

मेरे बाबा की बखरी का पिछवाड़ा पूरव श्रोर है; उस पर इमली की छाया पड़ गई है । उसी के नीचे मेरे बाबा सोना दे रहे हैं। चतुर सुनार गहने गढ़ने लगे ॥१॥

हे सुनार ! कंगन गढ़ो, श्रीर कन्या के पूरे माथ पर बैठनेवाला टीका गढ़ो। इतना पहनकर बेटी चौक पर बैठीं। लेकिन बेटो का मन उदास है॥२॥

हे बेटी ! दान-दहेज थोड़ा है ? या सुन्दर वर छोटा है ? या गहने का सोना खोटा है ? तुम्हारा मन उदास क्यो है ? ॥३॥

हे बाबा ! न दान-दहेज कम है, न सुन्दर वर ही छोटा है।

सुनती हूँ कि सास बड़ी कर्कशा हैं। इसी से मन उदास है ॥४॥

हे बेटी ! राजा का राज चार दिन का है, चार ही दिन कर्कशा सास हैं, फिर तो तुम्हारा ही राज है ॥४॥

श्रभिप्राय यह कि कुटुम्ब के श्रंदर का सुख-दुःख धैर्य के साथ सहते रहकर गृह-स्वामिनी बनने की तैयारी मे रहो।

# [ २४ ]

अपने पिया की पियारी, अपने पिया की प्यारी। अपने पिया पे सिंगार करी ।। अति प्रेम के लहुँगा, अति प्रेम के लहुँगा। नेह की चुनरी ओढ़े चली।। श्रति लाज की श्रॅंगिया , श्रति लाज की श्रॅंगिया । मोहन मंत्र कसे रे कसे ॥ श्रति भाग की बेंदी, श्रति भाग की बेंदी। मोहन टीका लिलार दिहे ॥ सौभाग के बीरा , सौभाग के बीरा । मोहन कज्जल आंख दिहे ॥ करपूर चंदन से, करपूर चॅदन से। बास सुगंध बढ़ाय चली ॥ ननदोई कुसल से, ननदोई कुसल बहनोई क सुजस बढ़ें रे बढ़ें।। बाढ़ें देवरा तुम्हारा, बाढ़ें देवरा तुम्हारा। भाइन बृद्धि बढ़ै रे बढ़ै ॥ समधी अति ही रंगीला, समधी छैल छ्वीला। समधिन रूप उजागरी॥

तिया नइया बनी है , तिया नइया बनी है।
ए पति खेबनहार ऋरी ॥

श्रर्थ स्पष्ट है।

विवाह के श्रवसर पर, वर को जिमाते समय, यह गारी गाई जाती है।

#### [ २६ ]

विमल किरतिया तोहरी कृसन जी फिराथी उघारी उघारी कि वाह वा ॥ १ ॥ चिन्दिन होइ गगन में पहुँची सुरपति कीन बड़ाई कि वाह वा ॥ २ ॥

भक्ति होइ संतन में पहुँची

सन्तों ने कीन बड़ाई कि वाह वा।। ३।। बुद्धि होइ पॅडितन में पहुँची

पँडितों ने कीन बड़ाई कि वाह वा।। ४।। कविता होइ कविन में पहुँची

कवियों ने कीन बड़ाई कि वाह वा ॥ ४ ॥ दया होइ परजन में पहुँची

परजों ने कीन बड़ाई कि वाह वा ॥ ६ ॥ यकमति होइ भाइन में पहुँची

भाइयों ने कीन बड़ाई कि वाह वा ॥ ७ ॥ चमा होइ ब्राह्मण में पहँची

ब्राह्मणों ने कीन बड़ाई कि वाह वा ।। ८ ।। सत्य सुगन्ध समीर ले पहुँची

सब जग होइ बड़ाई कि वाह वा । ६ ॥ हे ऋष्य ! सुम्हारी बिमल कीर्त्ति खुली-खुली घूम रही है ॥१॥ चाँदनी होकर वह त्राकाश में पहुँची, तो इन्द्र ने उसकी बडाई की ॥२॥
भक्ति होकर भक्तों में पहुँची, तो संतों ने बड़ी बड़ाई की ॥३॥
बुद्धि होकर पंडितों में पहुँची, तो पंडितों ने बड़ी बड़ाई की ॥४॥
कविता होकर किवयों में पहुँची, तो किवयों ने बड़ी बड़ाई की ॥४॥
दया होकर प्रजा में पहुँची, तो प्रजात्रों ने बड़ी बड़ाई की ॥६॥
एक मित होकर भाइयों में पहुँची, तो भाइयों ने बड़ी बड़ाई की ॥६॥
एक मित होकर भाइयों में पहुँची, तो भाइयों ने बड़ी बड़ाई की ॥६॥
सत्य की सुगंध होकर हवा में पहुँची, तो सारे संसार ने बड़ाई की ॥६॥
यह गारी विवाह में, वर को भोजन कराने के अवसर पर, गाने के
लिये दिश्ररा राज (सुलतानपुर) की राजमाता रानी रघुवंशकुमारी जी ने
बनाई है। उधर इसका प्रचार भी है। इस संग्रह मे, जिसमे प्रायः सब
प्राचीन गीत ही हैं, यह दिखाने के लिये कि गीत-रचना में स्त्रियों का
प्रयत्न बराबर जारी है, श्रीर वे समय के अनुकूल गीत रचा करती हैं,
यह गीत दे दिया गया है।

[ २७ ]

खाइ लेहू खाइ रे लेहू दहिया से रे भात ।
तोहरी ऊ विद्वा ए बेटी बड़े भिनु रे सार ॥१॥
विरता कलेडवा ए अम्मा हँसी खुशी रे द ।
हमरा कलेडवा ए अम्मा दिहेड रीसीयाइ ॥२॥
हम अउ विरता ए अम्मा जन्मे एक रे संग।
सँग सँग खेलेऊँ रे अम्मा खायँड एक रे संग॥३॥
भइआ के लिखला ए अम्मा बाबा कह रेराज।
हमरा लिखला ए अम्मा अति बड़ी दूरि॥४॥
अँगना घूमि आ रे घूमि बाबा जे रोवैं।
कतहं न देखउँ ए बेटी नेपुरवा भनकार॥४॥

कन्या का विवाह हो चुका है। दूसरे दिन वह बिदा होनेवाली है। माँ कहती है—हे बेटी ! दही से भात खा लो। कल बड़े सवेरे तुम्हारी बिदा है॥१॥

बेटी कहती है-माँ! भाई को तो तुम बडी हँसी-ख़ुशी से कलेवा देती थी: पर मेरा कलेवा तुम नाराज़ी से दिया करती थी ॥२॥

भाई श्रौर में, दोनों एक साथ जन्मे थे। साथ-साथ खेले श्रौर साथ-साथ खाये थे॥३॥

भाई को तो पिता का राज लिखा है, श्रीर मुक्ते, हे माँ ! बड़ी दूर जाना है ॥४॥

कन्या के बिदा होने पर पिता श्राँगन में घूम-घूमकर रो रहा है— हाय ! बेटो के पाज़ोब की श्रावाज़ कही से सुनाई नहीं पड़ती ॥४॥

बेटी की बिदा का दृश्य बहुत ही करुण-रस-पूर्ण होता है। इस गीत में माँ को बेटी का प्रेमपूर्ण उलहना कि "तुम भाई को और मुक्ते कलेवा देने में पत्तपात करती थी," बड़ा ही हृदय-वेधक है। बेटी के बड़ी दूर जाने की बात भी हृदय को हिला देनेवाली है। प्यारी बेटी के चले जाने पर बाबा का आँनन में पागल की तरह घूमना और विलाप करना स्वाभाविक ही है।

[ २५ ]

श्चरे श्चरे बेटी पियारी रानी ! तोरी बोल भली। तोरी बचन भली।

ऐसन बपैया घर छोड़ि के बेटी ! कहवाँ चली, बेटी ! कहँवाँ चली।। १।।

जैसे बना की कोइलिया, उड़ि बागाँ गईं, फुलवरियाँ गईं। तैसे बाबा घरा छोड़ि के, अब मैं ससुरे चली, ससुरिया चली॥२॥ घोड़वा चढ़ा भैया आगे खड़े हाथे तीर कमाँ, हाथे तीर कमाँ। रोकिह बिहन के डगिरया बिहन मोरी कहवाँ चली, बिहनी कहवाँ चली।। ३।। जाने दे भैया जाने दे वाबा लगन धरी. अम्मा साज करी। ऐहीं मैं काजे परोजन विरन तोरे बेटा भये।। ४॥

हे मेरी प्यारी बेटी ! तेरी बात बड़ी मीठी है। तू ऐसे पिता का घर छोडकर कहाँ चली ? ॥ १ ॥

बेटी ने कहा—जैसे बन की कोयल, कभी उडकर बाग मे गई, कभी फुलवारी में । वैसे ही मैं ग्रपने पिता का घर छोडकर ससुराल चली ॥२॥

घोडे पर चढा, हाथ मे तीर धनुष लिये भाई त्रागे खडा है। उसने रास्ता रोककर कहा—हे मेरी बहन! तू कहाँ जा रही है ? ॥३॥

बहन ने कहा—हे भैया ! जाने दो । पिता ने विवाह ठीक किया श्रीर माँ ने तैयारी कर दी । मैं श्रब जा रही हूँ । कभी कोई काम-काज पडेगा या तुम्हारे बेटा होगा, तब श्राऊँगी ॥४॥

हिन्दुत्रों में बेटी की विदा का ग्रवसर बडा ही करुणा-जनक होता है। यह गीत उसी ग्रवसर का है। यह गीत जब खियाँ करुण-स्वर में गाती हैं, तब सुनने वालों का धेर्य थामे नहीं थमता।

गीतो में जहाँ कहीं छोटे भाई का वर्णन श्राया है, वहाँ वह तीर धनुष या तलवार लिये हुये दिखाया गया है। कभी इस देश में छोटे बच्चे तीर, धनुष श्रीर तलवार ही खेला करते थे।

#### [ 35]

मोरे मन बसि गयें चतुरगुन हृदय नारायन। सखिया सब बिसरै तो बिसरैं मोर राम नाहिं बिसरैं॥ १॥ सब सिखया मिल पूछलीं श्रपनी सीतल देई से। सीता कइसन तोहार राम बाटेन तोहैं नाहिं विसरें॥२॥ रेखिश्रा भिनत श्रित सुन्दर चलत धरती दलकें विजुली चमाकें।

सिखया हँसत देव गराजें राम निहं विसरें ॥३॥ सब सिखया मिल पृद्धन लागीं अपनी सीतल देइ से। मोरी सीता चलित अजोध्या में राम देखि आइत ॥४॥ छोटें मोट पेड़वा छिउलिया क मोतियन गहदल। तेहिं तर राम आसन डाले ओढ़लें पीताम्बर ॥४॥ सब सिखया मिलि गइलिन चरन धोई पिश्रलिन। सीता कौन तपेस्या तुँ कइलिउ राम वर पडलिउ ॥६॥ भूखल रहलिउ एकादसिया दुवादसिया क पारन। विधि से रिहउँ अइतवार राम वर पायों॥७॥ तीनि नहायों कतिकवा तेरह बैसखवा। माघें मास नहायों अगिन निहं ताप्यों, करेउँ तिलोवा क दान, राम वर पायों॥०॥ सीता कहतीं हैं —मेरे मन में गुणवान राम बस गये हैं। हे सिखयों! सब भूलें तो भूलें, राम नहीं भलते॥१॥

सब सिखयाँ श्रपनी सीता से पूछती हैं—हे सीता ! तुम्हारे राम कैसे हैं ? जो तुम्हें नहीं भूलते ॥ २ ॥

सीता कहती हैं—राम श्रभी युवक हैं। रेख भिन रही है। बहुत सुन्दर हैं। ऐसे वीर हैं कि उनके चलने से धरती हिलती है, बिजली चमकती है। हे सखियो! जब वे गंभीर हंसी हंसते हैं, तब बादल गरज उठता है। वह राम मुक्ते नहीं भूलते ॥ ३॥

सब सिखयाँ अपनी सीता से पूछने लगीं—हे सीता! अयोध्या चलो

तो एक बार राम को देख ग्रावें ॥४॥

छिउल का छोटा सा पेड है, जो मोती ऐसे फूलो से खूब धना हो रहा है। उसी के नीचे पीताम्बर खोटे राम ख्रासन पर बैटे हैं॥४॥ सब सिखयाँ मिलकर गईं, चरण धोकर पिया और सीता से पूछा—

हे सीता ! कौन सी तपस्या से तुमने राम ऐसा वर पाया ? ॥६॥

सीता ने कड़ा-एकादशी भूखी रहकर द्वादशी को पारण किया। विधिपूर्वक रविवार का बत किया। तब मैने राम ऐसा वर पाया॥७॥

तीन कार्तिक स्त्रौर तेरह बैसाख नहाया। माघ महीने भर स्नान किया, ऋग्नि नही तापा श्रौर तिल से बने मिष्टान्न का दान किया। तब राम ऐसा वर पाया॥=॥

वत रहने और किसी ख़ास महीने में स्नान से अच्छा वर मिल सकता है, इस बात पर इस समय के शिन्तित लोग विश्वास करें या न करें; पर यह तो निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि गीत बनाने वाले के मस्तिष्क में राम और सीता का विवाह जिस अवस्था में हुआ, उस अवस्था में राम के रेख भिन रही थी अर्थात् मूकों के स्थान पर नन्हें-नन्हें बाल निकल रहे थे। सीता ने सिखयों से राम के बलवान शरीर और प्रभाव का जो वर्णन किया है, वह भी कम महत्त्व का नहीं हैं। कोई स्त्री जब किसी दूसरी सी से उसके पित की प्रशंसा करती है, तब वह हर्ष से बहुत ही गद्गद हो जाती है। यही दशा सीता की भी हुई होगी।

[ ३० ]

सासु गोसाई बड़ी ठकुराइन लागों में चेरिया तुम्हारि रे। जौनी बनिज सासु तोरे पुत गे सो बाटा देउ बताइ॥१॥ हाथ के लेउ बहुआ तेलवा फुलेलवा अउर गंगाजल नीर रे। पूँछत पूँछत तुम जायउ बहुरिया जहाँ बसे कंत तुम्हार रे॥२॥

घोड़वा तो बाँधे वहि घोड़सरिया हथिनी लौंग की डार रे। श्रपना तो सुतैं मलिनिया के कोरवा मालिन बेनिया डोलाइ रे ।।३।। कहर तो स्वामी मोरे लाउँ तेलवा फ़लेलया कहर तो दाबउँ पाँउ रे।

कहर तो एक छिन बेनियाँ डोलावर्रं कहर लवटि घर जार्रं।।४॥ काहे का लइहो धना तेलवा फुलेलवा काहे का द्विहउपाउँ रे। काहें का छिनु यक बेनिया डोलइहो तुम रे उलटि घर जाउ।।।।। उँचवे उँचवे जायउ री रिनया खलवे पैग जिन दीन्हें रे। पराये पुरुष जीन चितयड री रिनयाँ आखिर होंब तुम्हार ॥६॥ उँचवे उँचवे जाबेरे स्वामी खलवें पैग़ नहि द्याबरे। परारि पुरुष स्वामी भय्या रे भतिजवा कउने जुग होइहो

बह कहती है—हे सास ! हे स्वामिनी ! मैं तुम्हारी दासी लगती हुँ। जिस न्यापार के लिये तुम्हारे पुत्र जिस मार्ग से गये हैं, वह सुक्ते बतादो॥१॥

सास कहती है-हे बह ! हाथ में तेल फ़लेल ग्रीर गंगा-जल ले लो। पूछते-पूछते तुम वहाँ चली जाना, जहाँ तुम्हारा स्वामी बसता है॥२॥

वह दूँ दते-दूँ दते पति के पास पहुँचती है। क्या देखती है कि घोड़ा तो घोड़सार में बँधा है श्रीर हथिनी लोंग की डार से बँधी है। पति मालिन की गोद में सो रहा है। मालिन पंखा कल रही है॥ ३॥

स्त्री कहती है-हे स्वामी! कही तो तेल फुलेल लगा दूँ। कही, पैर दाब दूँ। कहो तो थोड़ी देर पंखी हाँक दूँया कहो तो घर लौट जाऊँ ॥ ४ ॥

पति कहता है-हे स्त्री ! क्यों तेल-फुलेल लगात्रोगी ? क्यों पाँव

दाबोगी ? श्रीर क्यों पंखा हाँकोगी ? तुम घर लौट जाश्रो ॥ १ ॥

हे मेरी रानी ! ऊँचे ऊँचे जाना, नीचे पैर न देना। पराये पुरुष की श्रोर दृष्टि न डालना। श्रंत में में तुम्हारा ही होऊँगा॥ ६॥

स्त्री कहती है—हे स्वामी ! मैं ऊँचे ही ऊँचे जाऊँगी। नीचे पैर न रक्खूँगी। पराये पुरुष को भाई-भतीजे के समान देखती ही हूँ। पर तुम किस युग में मेरे होगे १॥ ७॥

इस गीत में स्त्री के हृदय की महिमा चित्रित की गई है। पुरुष क्यापार करने परदेश गया। वहाँ वह एक मालिन के प्रेम में फँस गया, श्रुपनी स्त्री को भूल गया। स्त्री बेचारी उसकी खोज में घर से निकली। खोजते-खोजते वह उस मालिन के घर पहुँची, जिसने उसके प्राणेश्वर को बिलमा रक्खा था। पितृत्रता ने पित के श्रुपराध की श्रोर ध्यान ही न दिया; बिल्क सेवा करनी चाही। पित ने उसे विदा करते समय जो उपदेश दिया, वह प्रत्येक सती साध्वी का कर्त्तव्य ही है। पर स्त्री ने जो चमा दिखलाई है, वह श्रद्भुत है। वह स्त्री के उच्च मनोबल का द्योतक है। कोई पुरुष श्रुपनी स्त्री को पर पुरुष के साथ सम्बन्ध रक्षे हुये देख-कर चमा नहीं कर सकता। यद्याप ऐसी दशा में चमा करना हम उचित नहीं समसते। पर पुरुष को भी एक स्त्रीवत होना चाहिये।

[ 3? ]

पनवा कतिर कतिर भाजी बनावउ लौंगा दिही धौंगार। श्राच्छे श्राच्छे जेवना बनावो मोरी कामिनि हमहूँ जाबे गंगा नहाय॥१॥

केके तू सोंपे अनधन सोनवा केके तू नौरँग बाग। केके तू सोंपे हमें अस धिनया तूँ चले गंगा नहाय।।२॥ बाबा के सोंपेड अनधन सोनवा भइया के नौरँग बाग। साया के सोंपेड तोहै अस धिनया हम चले गंगा नहाय।।३॥ घरही में कुँइयाँ खोदावो मोरे सइयाँ घर ही में गंगा नहाउ।

माता पिता के धोतिया पखारउ उनहीं है गगा तोहारि ।। ४ ।। हे मेरी प्यारी स्त्री ! पान कतर-कतर कर उसकी तरकारी बनाश्रो श्रीर उसकी लोंग से बघार दो । श्राज श्रव्हा-श्रव्हा भोजन बनाश्रो । हे कामिनी ! मैं गंगा नहाने जाऊँगा ।। १ ।।

हे मेरे प्राग्रेश्वर ! श्रन्न, धन श्रीर सोना तुमने किसको सौंपा ? नौरंग बाग किसे सौंपा है ? श्रीर मेरी जैसी श्रपनी प्यारी खी किसको सौंपी है ? जो तुम गंगा नहाने चले हो ॥ २ ॥

पित ने कहा—िपता को अन्न, धन और सोना सोंप दिया है; भाई को नौरंगबाग; और तुमको माँ के सुपुर्द करके मैं गंगा नाहने जा रहा हूँ ॥ ३॥

स्त्री ने कहा—हे प्रियतम ! घर ही में कुन्नाँ खुदवा लो त्रीर घर ही में गङ्गा-स्नान करो । माता-पिता की धोती धोत्रो; वे ही तुम्हारी गंगा हैं ॥ ४ ॥

बहू ने सच कहा है। वास्तव में माता-पिता की सेवा से बढकर पुत्र के लिये कोई तीर्थ नहीं। अधिक हर्ष की बात तो यह है कि स्त्री अपने पति को ऐसी शिचा दे रही है।

#### [ ३२ ]

तुम पिया की पियारी रूठे पिया को मनावै चली।
तहँ ज्ञान का लहँगा प्रेम की सारी संवारी चली।।
तहँ सत्य की चोली दृढ़ता बंधन बाँधि चली।
तहँ नाम का अभरन अंगन अंगन बाँधि चली।।
तहँ हर्ष का हरवा स्याम रूप दृग आंजि चली।
तुम अपने प्रियतम की प्यारी! अपने रूठे हुये पित की मनाने चली

हो। ज्ञान का लहँगा और श्रेम की साड़ी संवारकर, सत्य की चोली दृढता के बन्दों से बाँधकर, नाम के गहने ग्रंग-ग्रंग में पहनकर, हर्ष का हार, श्रीर श्रियतम के रूप का ग्रंजन श्राँखों में श्राँजकर, तुम श्रपने रूठे हुये पति को मनाने चली हो।

#### [ 33 ]

मोरे पिछवरवाँ लवाँगिया के बगिया लवंग फूलै आधी राति रे। बहि लवंगा के शीतल वयरियां मह के बड़े भिनुसार ॥ १॥ तेहि तर उतरा है सोनरा बेटौना गहना गढ़े अनमोल रे। सभवा बैठ बाबा गहना गढ़ावें बिछुत्रा में घुँघुरू लगाय ॥ २॥ गढ़ सोनरा कंगन गढ़ तुहु बेसर तिलरी में हीरा जड़ाय रे। मानिक मोती से वेंदिया सँवारहु चमके बेटी के मॉग ॥३॥ यतना पहिनि बेटी चौके जे बैठे बेटी के मन दलगीर रे। गोर बदन बेटी साँवर होयगा मुँहवा गयल कुम्हिलाय ॥ ४॥ की तोरे बेटी रे दायज थोरा की रे भैया बोलै रिसियाय रे। की तोरे बेटी रे सेवा से चुकल्यूँ काहें तोरा मुँहवा उदास ॥ ४॥ ना मोरे बाबा रे दायज थोरा नाहीं भैया बोलें रिसियाय रे। ना मोरे बाबा हो सेवा में चुकल्यो यहि गुन मुँहवा उदास ॥ ६॥ तव तौ कह्यो बाबा नियरे विद्यहवे विद्यह्यो देसवा के त्रोर र। नैहर लोग दुलम होहै बाबा रहवे विसूरि विसूरि॥ ७॥ बोलिया तौ यस तुहूँ बोल्यू बेटी मरल्यू करेजवा में बान। अगिले के घोड़वा बीरन तोर जैहें पीछे लागे चारि कहार ॥ = ॥

मेरे पिछवाड़े लोंग का बाग़ है। लोंग श्राधीरात मे फूलती है। उस लोंग से शीतल हवा श्राती है श्रीर बड़े सबेरे वह खूब महकती है।। १॥

उस लोंग के नीचे सोनार का लड़का उतरा है, जो बडे श्रनमोल गहने गढ़ता है। सभा में बैठे हुये पिताजी गहना गढ़ा रहे हैं ग्रीर विद्युवे में बुँ घुरू लगवा रहे हैं ॥ २ ॥

हे सोनार! कंगन गढ दो। बेसर बना दो। तिलरी में हीरा जड दो। बेंदी को मानिक ग्रौर मोती से सँवार दो। जिससे मेरी बेटी की माँग चमक उठे॥ ३॥

इतने गहनें पहनकर बेटो बेदी पर बैटी। पर उसका मन बहुत उदास था। बेटी का गोरा शरीर साँवला हो गया और मुँह कुम्हला गया॥ ४॥

बाप ने पूछा—हे बेटी ! तू उदास क्यों है ? क्या दहेज थोड़ा है ? या भाई क्रोध से बोलता है ? या मैं किसी सेवा मे चूक गया ? तेरा मुँह उदास क्यों है ? ॥ ४ ॥

बेटी ने कहा—हे पिता ! न तो दहेज थोड़ा है; न भाई ही क्रोध से बोलते हैं; न तुम्हीं सेवा मे चूके। मैं तो इस कारण से उदास हूँ कि, ॥ ६॥

पहले तो तुम कहते थे कि कहीं निकट ही विवाह करेंगे। पर तुम ने तो देश के ख्रोर विवाह दिया। मेरे लिये ख्रब तो नैहर के लोग दुर्लभ हो जायेंगे। मैं बिसूर बिसूर कर रह जाउँगी॥ ७॥

बाप ने कहा—बेटी ! तुमने ऐसी बात कहकर मेरे कलेजे में तीर मार दिया। बेटी ! घबड़ाओ नहीं। श्रागे-श्रागे तुम्हारा भाई घोडे पर चढकर जायगा। उसके पीछे तुमको लाने के लिये चार कहार भी जायेंगे॥ = ॥

[ 38 ]

मोरे पिछरवाँ लवँगिया की बिगिया लवँगा फूलै आधिराति रे। तेहि तर उतरें दुलहा दुलरुवा तुरहीं लवँगिया के फूल ॥१॥ भितरा से निसरें बेटी के भैया हाथे धनुख मुख पान रे। कस तुहू आये मोरे दरवजवा तुरहु लबंगिया के फूल ॥२॥ भितराँ से बोली बेटी छुलाछिन हथवा गजरा मुख पान रे। जिनि भैया डाटौ आपन बहनोइया फुलवा मै देव्यों बटोरि॥ ३॥

मेरे पिछ्वाडे लोंग का बाग़ है। जिसमें श्राधीरात में लोंग फूलती है। उस बाग़ में लोंग के नीचे प्यारे दुलहा उतरे हैं श्रीर लोंग का फूल तोड़ रहे हैं॥ १॥

भीतर से कन्या का भाई हाथ में धनुष श्रीर मुँह में पान लिये निकला। उसने पूछा—तुम कौन हो ? मेरे द्वार पर क्यों श्राये हो ? श्रीर लौग का फूल क्यों तोड़ रहे हो ? ॥ २ ॥

भीतर से सुलच्या कन्या ने, जिसके हाथ में फूलो का गजरा और मुँह मे पान है, कहा—हे भाई ! अपने बहनोई को मत डाटो। मैं फूल बटोर हूँगी ॥ ३ ॥

स्त्री अपने पित के मान-अपमान और सुख-दुख सब में संगिनी है। भग्ई के मुँह से पित का अपमान होता देखकर पित का पत्त लेना अब स्त्री के लिये स्वाभाविक हो गया है।

#### [ 3x ]

सौना भदोंना की रितया रे बाबा भइँसि छुँदानेन छुटान। सोवत सामी में कैसे जगाव जैतिंद अकारथ जाय । १॥ कहत कहत में हारे उँ राजा बात न मोरि उनाउ। भइँस बेंचि सामी गहना गढ़ उतेउ सोतेउ गोड़ पसारि॥२॥ एक बचन तोसे कहीं मोरि धनियाँ जौरे सुनौ मन लाय। तुहऊँ बेंचि के भइँसी बेसहते उँ पसरा चर उते उँ आधीराति॥३॥

स्त्री कहती है—सावन भादों की घोर श्रॅंधेरी रात, छानी (पैर में रस्स्ती लगाकर खूँटे से बँधो) हुई भैंस छूट गई। हाय! मै स्रोते हुये स्वामी को कैसे जगाऊं? उनकी नींद व्यर्थ जायगी न ? ॥ १ ॥

हे मेरे राजा ! में कहते-कहते थक गई। तुम मेरी बात सुनते ही

नहीं। भैंस बेंचकर तुम मेरे लिये यदि गहना गढ़ा देते, तो टाँग फैलाकर श्राराम से स्रोते॥ २॥

पित सोते-सोते सुन रहा था। उसने कहा— हे मेरी प्राणेश्वरी! तुम मेरी एक बात सुनो तो कहूँ। मेरी बडी लालसा है कि तुमको बेंचकर एक भैंस श्रौर खरीद लूँ श्रौर श्राधीरात को पसरळ चराया कहूँ॥ ३॥

इस गीत में किमान ग्ली-पुरुष का विनोद बडा ही रोचक है। स्त्री को गहने का बडा चाव है और पुरुप को भैंस पालने का। [ ३६ ]

वेरिया क बेर मैं वरजे र र बावा में मरा मड़ उना जिन छाये।
मं मरे मड़ उना सुरज दह लिग है गोरा बदन कु म्हिलाय ॥१॥
कह हु त मोरी बेटी छत्र तना कें कह हु त छाँचल छोढ़ाय।
कह हु त मोरी बेटी मंडिल छवा कें का हे के लागे घाम ॥२॥
का हे के मोरे वावा छत्र तन उबे का हे के छांचल छोढ़ाय।
का हे के बावा मंडिल छवी वे छाजु के रितया बसेर ॥३॥
होत बिहान पह फाटत बाबा जा बैं परदेसिया के साथ।
का हे के मोरे वावा छत्र तनी बा का हे क मंडिल छवा व ॥४॥
टाटक नयनूँ खवा यह रे बेटी दुधवा पिया यह सिह या र।
एक हून गुन माने उमोरी बेटी चिल उपरदेसिया के साथ॥४॥

पुत्री कहती हैं—हे पिता ! मैंने तुमको बारम्बार रोका कि भॉम्सर माडौ मत छ्वाना । मॉम्सर माडौ में सूर्य की धूप लगेगी श्रीर गोरा शरीर कुम्हला जायगा ॥१॥

पिता कहता है—हे बेटी ! कहो तो छुत्र तनवा दूँ। कहो तो अंचल स्रोहा दूँ; कहो तो छुत बनवा दूँ; घाम क्यों लगे ? ॥२॥

पुत्री कहती है--हे पिता ! क्यों छत्र तनात्रोगे ? क्यो स्राँचल स्रोड़ा-

<sup>&</sup>amp; रात में भैंस चराने को पसर कहते हैं।

स्रोगे ? स्रोर क्यो छत्र बनवास्रोगे ? स्राज ही की रात तो इस घर में मेरा बसेरा है ॥३॥

कल पौ फटते ही मैं तो परदेशी के साथ चली जाऊँगी । क्यों तुम इत्र तनात्रोंगे ग्रौर क्यों इत बनवाश्रोगे ? ॥४॥

पिता कहता है—हे बेटी ! मैंने तुमको ताजा मक्खन खिलाया। साढीदार दूध पिलाया। तुमने एक भी एहसान नहीं माना श्रौर तुम परदेशी के साथ चली जा रही हो ॥१॥

इस गीन में विवाहिता पुत्रों के लिये पिता के हृद्य की एक गहरी कलक छिपी हुई है।

## [ ३७ ]

हिटयें मेंदुरा महँग भये बाबा चेंद्री भये अनमोल।
यहि सेंदुरा के कारन रे बाबा छोड़ें मैं देश तुम्हार॥१॥
बाबा कहें बेटी दस कोस वियहों भैया कहें कोस पाँच।
माया कहें बेटी नगर अजोध्या नित उठि प्रात नहाँ ॥२॥
बाबा दिहिनि अनधन सोनवाँ माया दिहिनि लहर पटोर।
भैया दिहिनि चढ़न के हाँ घोड़वा भीजी ने अपना सोहाग॥३॥
बाबा के सोनवाँ नये दिन खाबें फिट जैहें लहर पटोर।
भैया के घोड़वा नगर खोदेंबों भौजी के बाढ़े अहिवात॥४॥
बाबा कहें बेटी नित उठि आयेव माया कहें छठे मास।
भैया कहें बहिनी काज वियाहे भौजी कहें कस बात॥४॥

हे बाबा ! बाज़ार में सिन्दूर महँगा हो गया। चुँदरी अनमोल हो गईं। इसी सिन्दूर के कारण मैंने तुम्हारा देश छोड़ दिया॥१॥

बाबा ने कहा—बेटी ! तुभे दस कोस की दूरी पर ब्याहूँगा । भाई ने कहा—पाँच कोस पर । माँ ने कहा—बेटी ! श्रयोध्या में तेरा ब्याइ करूँगी, जहाँ रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करने श्राऊँगी ॥२॥ बाबा ने श्रन्न, धन श्रीर सोना दिया। माँ ने लहरदार रेशमी घोती दी। भाई ने चढ़ने के लिये घोडा दिया। भौजी ने श्रपना सुहाग दिया श्रर्थात् सिन्द्र दिया॥३॥

बाबा का सोना नौ ही दिन खाऊंगी। रेशमी घोती फट जायगी। भैया के घोड़े को नगर में दौड़ाऊंगी श्रौर भौजी का सुहाग बढता रहेगा॥४॥

बाबा ने कहा—बेटी ! रोज़ श्राती जाती रहना । माँ ने कहा— छुटे छमासे श्राना । भैया ने कहा—कभी कोई काम-काज पडे तो श्राना । भौजी ने कहा—श्राने की ज़रूरत ही क्या है ? ॥१॥

# [ ३५ ]

सोवत रहिल हैं मैं मैया के कोरवाँ मैया के कोरवाँ हो।
मोरी भौजी जे तेल लगावै तौ मुड़वा गुँधन करें हो॥१॥
आई है नाउनि ठकुराइनि तौ बेदिया चिंद बैठी हो।
वे तौ लिलत मेहावरि देय तौ चलन चलन करें हो॥२॥
एक कोस गईं दुसर कोस तिसरे मा विन्द्राबन हो।
धना मालरि उघारि जब चितवें मोरे बाबा के कोई नाहीं हो॥३॥
लिल्लं घोड़े चितकावर दुलहा जे बोले हो।
उनके हथवा सबज कमान अपान हम होई हो॥४॥
भूंख मा मोजन खियहाँ मैं पियासे मा पानी देहों हो।
धनियाँ रखवों मैं हियरा लगाय बवैया विसरि जैहें हो॥४॥

में माँ की गोद में सोया करती थी। मेरी भौजी तेल लगाकर मेरे बाल गूँथ दिया करती थी॥ १॥

यह नाइन ठकुराइन आई है। वेदी चढकर बैठी है। बहुत सुन्दर महाविर लगाती है और बार-बार चलने को कहती है॥ २॥ एक कोस गई, दूसरे कोस गई, तीसरे में वृन्दावन मिला। कन्या ने जब कालर उठाकर देखा तो बाबा की तरफ का कोई दिखाई न पड़ा॥ ३॥

नीले चितकबरे घोडे पर दुलहा चढे थे। उनके हाथ में हरे रंग का धनुष था। उन्होने कहा—तुम्हारा मैं हूं॥ ४॥

भूख लगेगी, में खिलाऊँगा। प्यास लगेगी, पानी पिलाऊँगा। है प्यारी स्त्री! तुमको हृद्य से लगाकर रक्ख्ँगा। तुम अपने बाबा को भूल जाओगी॥ ४॥

#### [ ३٤ ]

मोरे पिछवारे लोग का विरवा लोंग चुछे आधी रात। लोंग विनि विनी ढेर लगावों लादत है बिनजार॥१॥ लादि चले बिनजार के बेटा की लादि चले पिया मोर। हमहूँ को पलकी सजावों रे पिछारे मोरा तोरा जुरा है सनेह॥२॥ भूखेन मरिही पिछासेन मरिही पान बिना होठ कुम्हिलाय। कुसकी साथरी डासन पहाँ छंग छुलिय छुलि जायँ॥३॥ भूख में सहिहों पिछास में सहिहों पान डारी विसराय। तुम्हरे साथ पिछा जोगिनि होइहों ना सँग माई न बाप॥४॥

रोरे पिछ्रवाडे लोग का पेड है। जिसमे श्राघीरात को लोंग चूती (टपकती) है। मैं लोंग बीन-बीन कर देर लगाती हूं, श्रीर मेरा पित, जो बनजारा (वाणिज्य करने वाला) है, उसे लादता है॥ ॥

मेरा पित, जो व्यापारी का बेटा है, लौग लादकर चला। हे मेरे प्राणप्यारे! मेरे लिये भी पालकी सजाश्रो। मुक्ते भी साथ ले चलो। हम श्रीर तुम तो स्नेह से बँधे हैं न ?॥ २॥

पति ने कहा—है प्यारी ! भूख से मरोगी । प्यास से मरोगी । पान बिना ओंठ कुम्हला जायगा । कुश की चटाई सोनो को पाश्चोगी । जिस से सारा शरीर छिल जायगा ॥ ३ ॥

स्त्री ने कहा—में भूख सहूँगी। प्यास सहूँगी। पान को भूल जाऊँगी। हे प्यारे! तुम्हारे साथ में जोगिनी होकर रहूँगी। न में माँ के के साथ रहूँगी, न बाप के॥ ४॥

मच है, पितव्रता को पित के सिवा गित कहाँ ? जैसे छाया काया से श्रत्नग नहीं हो सकती, वैसे ही सती श्रपमें पित से श्रत्नग नहीं रह सकती। [ ४० ]

माहे सुगहा जे भोरवे कोइलिर देई, चली कोइलिर हमरे देश। अनन्दा बन छांड़ि देव॥१॥

माहे जो मैं चलों सुगहा तोरे देश, कवन कवन सुख देबो। श्रनन्दा बन छांड़ि देव ॥२॥

माहे स्थाम जे पाके महुस्रा जे टपके, डिरया बैठि सुख लेव। स्थानन्दा बन छांडि देव ॥३॥

माहे दुलहा जे भोरवें दुलहिनि का, चलौ दुलहिनि हमरे देश। बवैया घर छांडि देव ॥४॥

माहे जो मैं चलौं दुलहा तोरे देश, कवन कवन सुख देवी। बबैया घर छांडि देव।।।।।

जोगउब जस घिउ गागरि, हिये विच राखब। ववैया घर छांडि देव ॥६॥

सुत्रा कहता है—हे कोयल ! हमारे देश को चलो। त्रानन्द-बन को छोड़ दो ॥१॥

कायल कहती है—हे सुद्या ! मैं तुम्हारे देश को चल्ँ, तो मुक्ते तुम क्या-क्या सुख दोगे ? मैं श्रानन्द-बन छोड़ दूँगी ॥२॥

सुत्रा कहता है—हमारे देश में त्राम पके हैं। महुत्रा टपक रहा है। डाल पर बैठकर सुख भोगो। ग्रानन्द-बन छोड़ दो॥३॥ इसी प्रकार दुल्हा दुलहिन को फुसला रहा है—हे दुलहिन ! हमारे देश को चलो । अपने पिता का घर छोड दो ॥४॥

दुलहिन पूछती है-श्रच्छा, यदि मैं तुम्हारे देश चल्ँ, तो हे दुलहा ! तुम मुक्ते क्या-क्या सुख दोगे ? ॥१॥

दूलहा कहता है — तुमको इस तरह सँभाल कर रक्खूँगा जैसे घी का घडा। श्रीर तुमको मैं हृदय में रक्खूँगा। पिता का घर छोड़कर मेरे देश को चलो।।६॥

घी के घडे की उपमा देहात के लोगों को बडी प्यारी जान पड़ेगी। किसान घी के घडे को बड़ी सँभाज से रखता है।

[ 88 ]

कहवाँ ते सोना आये कहवाँ ते रूपा आये हो।
एहो कहवाँ ते लाली पलँगिया पलँगिया जगमोहन हो ॥१॥
कासी ते सोना आये गयाजी ते रूपा आये हो।
एहो मैंयाँ सँग लाली पलँगिया पलँगिया जगमोहन हो ॥२॥
भितरे ते माया जो रोव इँ ऑचलेमाँ ऑस् पोंछ इँ हो।
एहो मोरी विटिया चली परदेस को खिय मोरी सूनी भई ना॥३॥
वैठक से बाबू जी रोव इँ पटुके माँ ऑस् पोंछ हो।
मोरी घेरिया चली परदेस भवन मोरा सून भये ना॥४॥
भितरे ते भैया जो रोव इँ पर्ना मार्ग ऑस् पोंछ है हो।
मोरी बहिन चली परदेस पिठिया मोरी सून भई ना॥४॥
ओवरी ते भौजी जो रोव इँ चुनिया मार्ग ऑस् पोंछ इँ हो।
एहो मोर ननदी चली परदेस रसोइयाँ मोरी सूनि भई ना॥६॥
सोना कहाँ से आया १ रूपा कहाँ से आया १ यह लाल पलँग कहाँ
से आई १ यह तो ऐसी सुन्दर है कि संसार का मन मोह बेती है ॥१॥
काशी से सोना आया। गयाजी से रूपा आया है। स्वामी के

साथ लाल पलँग त्राई है, जो संकार का मन मोह लेती है ॥२॥
भीतर माँ रो रही हैं और आंचल से आँसू पोंकु रही हैं। हाय !
मेरी बेटी परदेश चली। मेरी कोख सूनी हो गई है ॥३॥

बैठक में बाबू जी रो रहे हैं। दुपट्टों में ट्रॉस् पोछ रहे हैं। हा ! मेरी कन्या परदेश जा रही है। मेरा घर सूना हो गया ॥४॥

भीतर भैया रो रहे हैं। पगड़ो से ब्राँसू पोछ रहे है। हा ! मेरी बहन परदेश चली। मेरी पीठ सूनी हो गई ॥४॥

भीतर कोठरी में भौजी रो रही है। चूँदरी मे श्रांस् पोछ रही हैं। हा! मेरी ननद परदेश चली। मेरी रसोई सूनी हो गई ॥६॥

## [ ४२ ]

सोवत रहि ँ मैया के कोरवाँ निंदिया उचिट गई मोरि। केकरे दुआरे मैया बाजन बाजें केकर रचा है बियाह ॥१॥ तुहीं बेटी आउरि तुहीं बेटी बाउरि तुहीं बेटी चतुर सयानि। तुमरे दुआरे बेटी बाजन बाजें तुमरइ रचा है वियाह ॥२॥ नाहीं सिखेन मैया गुन अवगुनवाँ नाहीं सिखेन राम रसोइँ। सासु ननिंद मोर मैया गरियावें मोरे बूते सिह निंह जाइ॥३॥ सिख लेंड बेटी गुन अवगुनवाँ सिखि लेंड राम रसोइँ। सासु ननिंद तोर मैया गरियावें लें लिहों अँचरा पसारि॥४॥

मैं माँ की गोद में सो रही थी। मेरी नींद उचट गई। हे माँ ! किसके दरवाजे पर बाजा बज रहा है ? किसका विवाह होगा ? ॥१॥

माँ ने कहा-बेटी ! तुम्हीं बावली हो, तुम्हीं सयानी हो। हे बेटी ! तुम्हार ही दरवाजे पर बाजा बज रहा है। तुम्हारा ही ब्याह होगा ॥२॥

बेटी ने कहा—हे माँ! मैंने कोई गुण सीखा, न श्रवगुण । श्रीर रसोई बनाना सीखा । ससुराल में सास श्रीर ननद जब मेरी माँ को गालियाँ देंगी, तब मुक्तसे तो नहीं सहा जायगा ॥३॥ माँ ने कहा—बेटी ! गुण-श्रवगुण सब सीख लो। रसोई बनाना भी सीख लो। हे बेटी ' यदि सास श्रीर ननद गाली दे, तो श्राँचल पसार कर ले लेना ॥४॥

चमा-शीलता की कैसी मनोहर शिचा माता ने पुत्री को दी है! क्षमा ही गृहस्थी की शान्ति का मूल है। ४३ ]

कोठा उठात्रो बरोठा उठात्रो चौमुख रचहु दुत्रार।
बड़े बड़े पिएडत रे बेहन ऐहैं निहुरें न कंत हमार।।१।!
रोजै तो बेटी रे मोरी चौपरिया त्राजु काहे मन है उदास।
की तोर बेटी रे त्रनधन थोर है की पायेउ दायेज थोर।
की तोर बेटी रे सुन्दर बर नाहीं काहेक मन है उदास।।२।।
नाहीं मोर बाबा त्रनधन थोर मे नाहीं पायउँ दायेज थोर।
नाहीं मोर बाबा सुन्दर बर नाहीं सुनि परें दारुनि सासु।।३।।
राजा के राज रोज रे बेटी परिजा के छठि मास।
सासु के राज दसे दिन बेटी त्राखिर राज तुम्हार।।४।।
कोठा उठात्रो। बरामदा तैयार करो। चारों त्रोर हार बगान्रो।
बड़े-बड़े पिएडत विवाह में न्रायेंगे। देखो, मेरे स्वामी को सुकना
न पड़े॥१॥

हे बेटी ! रोज तो तू मेरी चौपाल में खुश रहती थी। श्राज तैरा मन उदास क्यों है ? क्या तेरे श्रव-धन की कमी है ? या दहेज कम मिला ? या तेरा वर सुन्दर नहीं ? तू उदास क्यो है ? ॥२॥

बेटी ने कहा—हे बाबा ! न मेरे श्रब्स-धन की कमी है, न दहेज ही कम मिला श्रीर न वर ही कुरूप है। सुनती हूँ, मेरी सास बड़े कठोर स्वभाव की है। इसी से मैं उदास हूँ ॥३॥

बाप ने कहा-राजा का राज कभी खासी नहीं रहता। प्रजा का

राज छः महीने का होता है। पर हे बेटी ! सास का राज तो दस दिन का है। अन्त मे तो तेरा ही राज होगा। अर्थात् दस दिन का दुःख सह लेना। पीछुं तो तुम्हीं मालकिन होगी॥४॥

#### [ 88 ]

श्ररं श्ररं कारी कोइलिया तुहै किन भोरवा।
ऐसा श्रनन्द बन छोड़ि बिन्द्रावन तू जे चिलिउ॥१॥
काह कहों मोरी मैया वही सुगवा भोरवा।
ऐसा श्रनन्द बन छोड़ि बिन्द्रावन हम जे चलेन॥२॥
श्ररं श्ररं बेटी दुलिहन देई तुहैं किन भोरवा।
ऐसन बबैया घर छोड़ि सजन घर तूँ जे चिलिउ॥३॥
काह कहों मोरी माई वही दुलहा भोरवा।
ऐसन बबैया घर छोड़ि सजन घर हम जे चलेन॥४॥
गिलियाँ खेलत मोर भैया भपिट घर श्रायेन।
छोंका है बिहिन के राह बिहिन मोर कहुँवा चिलिउ॥४॥
जाने दे ये भैया जाने दे हम तौ फन्दे परी।
काज परे हम ऐबै ये भैया पाँव उठाय॥६॥
हे काली कोयल ! तुम्हे किसने फुसलाया ? जो तुम ऐसा श्रानन्द
बन छोड़ कर बृन्दावन को चली॥१॥

हे माँ! क्या कहूँ ? उसी तोते ने फुसला लिया है। इसी से ऐसा श्रानन्द-बन छोड़कर में वृन्दाबन को जा रही हूँ ॥ २ ॥

हे बेटी ! तुम्हें किसने फुसलाया ? जो तुम श्रपने बाबा का ऐसा घर छोड़कर सजन के घर जा रही हो ॥ ३ ॥

हे माँ ! क्या कहूँ ? उसी दूल्हे ने मुक्ते फुसलाया, जो पिता का ऐसा सुखदायक घर छोड़ कर मैं सजन के घर जा रही हूँ ॥ ४ ॥ गत्नी में खेलता हुआ मेरा छोटा भाई कपटकर घर आया और बहन का रास्ता छेंककर पूछने लगा—मेरी बहन! कहाँ जा रही हो ? ॥ १ ॥

बहन ने कहा—हे भाई ! मुक्ते जाने दो । मैं तो श्रव फंदे मे पड गई हूँ । जब कोई काम-काज तुम्हारे यहाँ पड़ेगा, तब मैं श्राऊँगी । यह लो, मैं चली ॥६॥

[ 88 ]

ऊँच नगर पुर पाटन बाबा हो वसि गइलें कोइरी कोंहार हो। महला के ऋारी पासे बसि गडले हेलवा डलवा बीने अनमोल हो। हमें जोगे डलवा विनद्ध भइया हेलवा साग बेंचन हम जाब हो।। १॥ एक बने गइलों दुसरे बने गइलों तीसरे बने लागेले बजार हो। अपना महल मँइले रजवा पुकारेल काह बेंचन तुहुँ जाहु रे॥२॥ केथुआ के तोरी डाल डलइया केथुआ क परेला ओहार हो। केथुत्रा के तोरे सिर के गेंडुरिया काहे बेंचन तुहुँ जाउ रे ॥ ३॥ बाँसन के मोरे डाल डलइला रे पाटन परेला श्रोहार रे। रेसम के मोरे सिर के गेंड्रिशा साग वेंचन हम जाब हो ॥ ४॥

श्रावहु कोइरिनि हमारी महिलया रे

पियहु सुरही गाइ के दुध रे।

सोवहु कोइरिनि हमरी सेजरिया

कचरहु मगही ढोली पान रे॥४॥

श्राइसन वोली राजा फीर जिन बोलेड

भइली धरम कह बेर रे।

जोहत होइहें मोरीं सासु ननिद्या

दुधवा दुहन कह जूनि रे॥६॥

पोहता पोहन कइ टिया बिनइबें हो

सुरई के बेवँड़ा देव रे।

श्रापनो कोइरी लेइ सुतवों सेजरिया

हास खेलि करिबों बिहान हो॥०॥

हे बाबा ! पाटन नगर ऊँचाई पर बसा हुआ है । उसमें कोइरी और कुम्हार बस गये हैं । महल के आसपास हेला ( महतरों की एक शाखा, जो देहात में सूप और डिलिया बनाया करते हैं ) बस गये हैं, जो अनमोल डिलिया बिनते हैं । हे हेला भाई ! मेरे लिये एक डिलिया बना दो । उसमें साग रखकर बेंचने जाऊँगी ॥ १ ॥

साग बेंचने के लिये वह एक बन मे गई। दूसरे बन में गई। तीसरे बन में बाजार लगता था। बाजार के राजा ने अपने महल में से पुकारा—तुम क्या बेंचने जा रही हो ?॥ २॥

किस चीज की तुम्हारी डिलिया है ? उस पर किस कपड़े का श्रोहार (परदा) पड़ा है ? तुम्हारे सिर हर गेंडुली (घड़े के नीचे रखने के लिये गोल बटी 'हुई घास) किस चीज की है ? तुम क्या बेंचने जा रही हो ॥ ३॥

की हरिन ने कहा—मेरी ढिलिया तो बांस की है। उस पर रेशम का

न्नोहार पड़ा है। मेरे सिर पर रेशम की गेंडुजी है। में साग बेचने जा रही हूँ ॥ ४॥

राजा ने कहा—है कोइरिन! मेरे महल में श्राश्रो न ? मजे से सुरा गाय का दूध पित्रो। मेरी सेज पर सुख से सोश्रो श्रीर मधई (मगध का) पान कचरो (खाश्रो)॥ १॥

कोइरिन ने कहा—हे राजा ! एक बार बोल लिया तो बोल लिया, फिर ऐसी बात न बोलना । धर्म की बेला (संध्या) हुइ है । मेरी सास श्रीर ननद मेरी राह देखती होंगी। श्रब दूध दूहने की बेला श्रा गई है ॥ ६ ॥

मुक्ते तुम्हारा महल नहीं चाहिये। पोस्ते (श्रफीम के पौधे) की टट्टी बनवाऊँगी। उसमें मूली का बेंवड़ा लगवाऊँगी। श्रपने कोइरी को लेकर सेज पर सोऊँगी श्रीर हँस-खेलकर सबेरा कर हूँगी॥ ७॥

ग़रीबिनी श्रपने कोंपड़े में, श्रपनी मामूली श्रामदनी ही में संतुष्ट है। चिरित्र बेंस्कर वह न सुरा गाय का दूध चाहती है, न महल, श्रीर न सुख की सेज। पोस्ते की टट्टी में मूली का बेंबड़ा उसे राजमहल से कहीं श्रधिक मनोहर लगता है। सच है—

दूटि खाट घर टपकत टटिश्रौ दूटि। पिय के बाँह सिहनवाँ सुख के लूटि।। ममल में राजा हैं, पर 'पिय' तो नहीं है। जहाँ 'पिय' हैं, वहीं सुख है।

[ 88 ]

श्चरे त्रारे काला भवॅरवा श्राँगन मोरे श्रावो। भवॅरा श्राजु मोरे काज बियाह नेवत दे श्रावो॥१॥ नेवत्यों में श्ररगन परगन श्रौ ननिश्राउर। एक नहिं नेवत्यों बिरन भैया जिनसे मैं रूठिऊँ॥२॥

सास भेंटे श्रापन भइया ननद श्रापन बीरन। कोइलिर छतिया उठी घहराय मैं केहि उठि भेटों।। ३।। अरे अरे काला भवँरवा ऑगन मोरे आवो। भॅवरा फिरि से नेवत दे आवो बीरन मोर आवें।। ४॥ अरे अरे जागिनि भाँटिनि जानि कोई गावो। श्राज मोरा जियरा विरोग बीरन नहिं श्राये॥ ४॥ अरे अरे चेरिया लौड़िया दुवारा भाँकि आवो। केहकर घोड़ा ठहनाय दुवारे मोरे भीर भये॥ ६॥ श्चरे श्चरे रानी कौसिल्या बीरन तुमरे श्चाये। उनहीं के घोड़ा ठहनाय दुवारे ऋति भीर भय।। ७॥ श्रागे श्रागे चौरा चॅगरवा पियरी गहागह। लिल्ले घोड़ भैया असवार तो डं।ड़िया भावुज मोरी।। पा श्चरे श्चरं जागिनि भॉटिनि सभै कोई गावो। मोरे जित्रा भये हैं हुलास विरन मोर आये।। ६।। अरे अरे सास गोसाई करहिया चढावो। त्राजु मोरा जियरा हिलोरे बीरन मोर ऋ ये।।१०॥ श्रस जिन जानी बहिनी त भैया दुखित श्रहै। बहिनी वेंचवों मै फॉड़े क कटरिया चौक लइ अइबेडँ।।११॥ अस जिन जानो ननदी की भौजी दुखित अहै। ननदी बेचबौ मै नाके क बेसरिया पित्रारिया लइके ऋइवै ॥१२॥

कहवाँ उतारों चौरा चँगरवा पियरी गहागह।
कहवाँ भेंटों बीरन भैया तो कहवाँ भावुज मोर॥१३॥
स्रोबरी उतारों चौरा चँगरवा पियरी गहागह।
डेवड़ी भेटों बीरन भैया तो स्रॉगना भावुज मोर॥१४॥

लह्गा ले आये बीरन भैया पिश्री कुसुम कै। अगिया ले आई मोरि भौजी चौक पर के चूँदि ॥१४॥ हँसि हँसि पहिरिन ओदिन सुरुज मनाइन। बढ़इ बबैया तोर बेल मान मोर राखेउ॥१६॥ हे काले भौरा! गेरे आंगन मे आओ । हे भौरा! आज मेरे यहाँ विवाह का कार्य है। तुम जाकर निमन्त्रण दे आओ॥ १॥

स्त्री मन मे श्रनुभव करती है—मैंने गाँव श्रौर परगने भर को न्योता दिया। पर भाई को नहीं न्योता दिया, जिनसे मै रूठी हूँ ॥ २॥

सास श्रीर ननद श्रपने-श्रपने भाइयों से भेंट कर रहीं हैं। मेरी छाती घहरा उठती है। हाय! मेरे भाई नहीं श्राये। मैं किसको भेंटू १॥३॥

वह पछताती हे ऋौर कहती है—हे काले भौरा! मेरे ऋाँगन में भास्रो।हे भौरा! भाई को फिर से न्योता दे आस्रो कि वह ऋावे॥ ४॥

श्ररी जागिनो ! श्ररी भाटिनो ! कोई गाश्रो मत । श्राज मेरे मन में बड़ा दु:ख है। गेरा भाई नहीं श्राया ॥ १॥

श्ररी दासियो ! जाश्रो, द्वार पर मॉककर देख श्राश्रो । किसका घोडा हिनहिना रहा है ? मेरे द्वार पर किसलिये भीड हुई है ? ॥ ६ ॥

दासियो ने कहा— हे रानी कौशिल्या ? तुम्हारे भाई ग्रा गये। उन्हीं का घोड़ा हिनहिना रहा हे ग्रीर उन्ही के लिये द्वार पर भीड़ लगी है ॥७॥

श्रागे-श्रागे चावल से भरा हुआ चँगेरा ( बाँस या मूंज का बना हुआ बड़ा टोकरा ) श्रोर गहरे रंग की पीली घोती है। उसके पीछे नीले घोड़े पर सवार मेरा भाई है श्रोर पालकी में मेरी मौजाई है ॥८॥

श्ररी जागिनो ! श्ररी भाटिनो ! सभी गाश्रो । श्राज मेरे हृदय मे हर्ष उमड़ रहा है । मेरा भाई श्राया है ॥ ६ ॥

श्ररी मालिकन सासजी ! कढ़ाई चढ़ाश्रो। श्राज मेरे हृदय मे श्रानन्द

उमड रहा है। मेरा भाई ग्राया है॥ १०॥

भाई ने कहा —हे बहन ! ऐसा मत समक्षना कि भाई ग़रीब है।
मै श्रपने कमर की कटारी बेंचकर चौक ले श्राता ॥ ११ ॥

भौजाई ने कहा हे-ननद ! ऐसा मत समसना कि भौजाई गरीब है।
मैं अपने नाक की बेसर बेंचकर पियरी (पीली साडी) ले आती ॥१२॥

यह चावल भरा हुन्रा चंगेरा कहाँ उतारूं ? श्रौर यह पियरी रक्खूं ? मै ब्रयने प्यारे भाई से कहाँ भेंट करूं ? श्रौर श्रपनी भौजाई से कहाँ मिलूं ? ॥ १३ ॥

चावल का चँगेरा कोठरी में रख दो। पियरी भी वही रखदो। बैठक में भाई से ग्रीर ग्रांगन में भौजाई से भेंट करो॥ १४॥

भाई लहंगा श्रोर कुसुमी रज्ज की पिश्ररी ले श्राये हैं। भौजाई चोली श्रीर चौक पर पहनने की चुनरी ले श्राई हैं॥ १४॥

स्त्री ने हँस-हँसकर कपडे पहने । फिर वह सूर्य को मनाने लगी—हे सूर्य ! मेरे बाबा को लता खूब फैले । जिन्होने श्राज मेरा मान रख लिया ॥ १३ ॥

इस गीत में भाई से रूठी हुई बहन के मन का उतार-चढाव ऐसा चित्रित किया गया है कि बया कोई महाकिव वैसा कर सकेगा ? ससुराल में बहू को अपने मायके के मान-अपमान का बड़ा ख्याल रहता है। सास और ननद को अपने भाइयों से मिलते देखकर बहू का रूठा हुआ हृद्य अपने भाई के लिये छुटपटाने लगा। अंत में भाई आया तो बहन ने उसके लिये कितना हर्ष प्रकट किया है, यह एक-एक पंक्ति से छुलक रहा है।

भाई का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि—'मैं गरीब हूं तो क्या हुआ ? मै अपने कमर की कटारी बेंच कर न्योता लेकर आता।' श्रदा! कभी कटारी भी हमारा धन था। और वह शरीर और धन की ही नहीं, सामाजिक श्रमिमान की भी रक्षा करता था।

[ 80 ]

त्राधे तलवा माँ हंस चूनें त्राधे माँ हंसिनि। तबहुँ न तलवा सोहावन एक रे कमल बिन रे॥ १॥ त्राधे बगिया माँ त्राम बौरे त्राधे माँ इमली बौरे हों। तबहूँ न बगिया सोहावनि एक रे कोइलि बिन रे।। २।। श्राधी फुलवरिया गुलबवा श्राधी म के बड़ा गमकइ। तबहूँ न फुलवा सोहावन एक रे भॅवर बिन ॥ ३॥ सोने क सुपवा पञ्जोरें मोतिया हलोरें। तबहुँ न पुरुष सोहावन एक रे सुनरि बिन॥४॥ आधे माड़ी माँ गीत बैठे आधे माँ गीतिन बैठे हो। तबहूँ न माड़ी सोहावन एक रेननद बिन रे॥ ४॥ बेदिया ठाढ पण्डितवा कलस कलस करें हो। बेदिया ठाड़ कन्हैया बहिनि गोहरावे हो।।६॥ कहाँ गइउ बहिनी हमार कलस मोर गोंठौहो। निचवा से डोलिया उँचवा गये पात खहराने हो।। ७॥ ऋँगना से भीया भीतर गये भीजी से मत करें हो। धनिया आवित है बहिनि हमार गरब जिनि बोलेड निहरि पैयाँ लागेउ हो ॥ ८ ॥

श्रावी ननदी गोसाँइनि पैयाँ तोरे लागी हो।
बैठो माँम मड़ौवा कलस मोर गोंठो हो।। ६।।
भौजी तीनिड बरन मोर नेग तीनिड हम लेबे हो।
लेबे भौजी सोरही सिंगार रहँसि घर जावे हो।। १०।।
देबिउँ में तीनिड नेग श्री सोरहो सिंगारड।
हमरे हरी जी क परम पियारि तोहार मन राखव।। ११।।

श्राधे ताल में हंस चुन रहे हैं। श्राधे में हंसिनी चुन रही हैं। फिर भी कमल बिना ताल सुन्दर नहीं लगता है॥ १॥

श्राधे बाग में श्राम बौरे है। श्राधे में इमली फूल रही है। पर कोयल बिना बाग सुन्दर नहीं लगता है॥ २॥

त्राधी फुलवारी में गुलाब खिल रहा है। श्राधी में केवडा महक रहा है। पर बिना भोरे के फुलवाडी सुहावनी नहीं लगती है॥ ३॥

घर में इतना धन है कि सोने के सूप में मोती पछोरे और हलोरे जाते हैं। पर एक सुन्दरी स्त्री बिना पुरुष शोभायमान नहीं लगता ॥ ४॥ आधे माँडों में गोत्रवाले बैंठे हैं, आधे में गोतनियाँ हैं। फिर भी एक ननद बिना माँडों सुना-सा लगता है॥ ४॥

वेदी पर खडे-खडे परिडत 'कलश लाग्रो' 'कलश लाग्रो' की पुकार मचाये हये हैं। वेदी पर खडा हुग्रा भाई बहुन की पुकार रहा है॥ ६॥

मेरी बहन कहाँ है ? बहन ! आओ और कलश गोंठो (चित्रित-करो )। इतने में नीचे से डोली ऊपर आई और पत्ते खडखडाये॥ ७॥

भाई श्रॉगन से श्रपनी स्त्री की कोठरी में गया श्रौर स्त्री को सम-भाने लगा—हे मेरी प्यारी स्त्री! मेरी बहन श्रा रही है। देखना, उसके सामने श्रभिमान की कोई बात न बोलना। कुककर, उसका पैर झूकर, उसे प्रणाम करना॥ =॥

ननद के आने पर स्त्री ने कहा—हे ननद ! आओ। मैं तुमको पैर छूकर प्रणाम करती हूं। मांडो के मध्य में बैठो और कलश गोठो॥ ६॥ ननद कहतो है—हे भौजी! मेरे तीन नेग है। मैं तीनो लूँगी। हे भौजी! मैं सोलहो श्रङ्गार की चीजें लूँगी, और प्रसन्न होती हूई घर जाऊँगी॥ १०॥

भौजाई ने कहा—हे ननद! मैं तुमको तीनो नेग दूँगी चौर सोलोहो श्रकार की चीजें भी दूँगी। तुम मेरे प्राणनाथ की परम प्यारी बहन हो। मैं तुम्हारा मन ग्रवश्य रक्ख्ँगी॥ ११॥

जान पड़ता है, वहन बेचारी गरीय थी। इसी से भाई ने लपककर अपनी स्त्री को पहले ही से सावधान कर दिया कि बहन के सामने गर्व की कोई बात न बोलना। बल्कि नम्रतापूर्वक मुक्कर ग्राम करना। धन में हीन, किन्तु पद में मॉर्न व्यक्ति को धनी कुटुम्बी का अभिमान असहा हो जाता है। धनी होने पर जो जितना ही नम्न होता है, समाज में उसकी उतनी ही इज्ज़त बढती है।

श्रन्त में, बहू ने जो यह भाव प्रकट किया है कि "गेरे प्रियतम का जो प्रिय है, में उसका मन अवश्वय रक्ख्ँगी।" इसमे प्रियतम के लिये बहू के हृदय में अकृत्विम और आगाध प्रेम प्रकट होता है। जो अपने को प्रिय है, उसकी प्रत्येक वस्तु प्रिय होने ही से सच्चे प्रेम का श्रानन्द मिल सकता है।

[ 84 ]

हाथ लेले लोटिया कांधे लेले घोतिया पोथिया लिहले त्रोरमायजी। चलले चलल विप्र गइले त्रयोध्या ठाढ़ भइले दसरथ द्वार जी। तोहरा घरे राजा राम दुलकत्रा मोरा घरे सीता कुँ त्रारि जी।।१॥ नौ लाग्व घोड़ा नौ लाख हाथी नौ लाग्व तिलक दहेज जी। सीता ऐसन बारे दुलहिन देवों जासे होइहैं त्रवध क्रॅंजोर जी।।२॥ त्राइसन बोली जिन बोली ये विप्र मोरा बूते सहलो न जाय जी। समुचे त्राजोध्या के राम दुलक्त्रा मोरा बूते कहलो न जाय जी।।३॥

हाथ में लोटिया ले लिया। कंबे पर धोती और बगल में पुस्तक लटका ली। चलते-चलते ब्राह्मण श्रयोध्या पहुंचा श्रीर दशरथ महाराज के द्वार पर खड़ा हुआ। ब्राह्मण ने कहा—हे राजा! तुम्हारे घर मे प्यारे राम हैं श्रीर हमारे घर मे कुँवारी सीता हैं॥॥

नौ लाख घोड़ा, नौ लाख हाथी, श्रौर नौ लाख रुपये तिलक में

दिये जायेंगे। सीता ऐसी दुलहिन दूँगा, जिससे सारे श्रयोध्या में प्रकाश ह्या जायगा ॥२॥

महाराज दशरथ ने कहा—हे ब्राह्मण ! ऐसा वचन मत बोलो । मुक्त से सहा नहीं जाता । राम सारी श्रयोध्या के प्यारे हैं । श्रकेला मैं कुछ कह नहीं सकता ॥३॥

गीत की ग्रन्तिम पंक्ति से मालूम होता है कि गीत रचनेवाले की राय मे राजा ग्रपने पुत्र का विवाह भी प्रजा की सम्मति बिना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने भी दशरथ के मुंह से ऐसा ही कहलाया है—

जो पाँचिहं मत लागे नीका।
करहु हरिष हिय रामिह टीका॥
राजाओ को इस गीत पर ध्यान देना चाहिये।

### [ 38 ]

खरी खरी कारी कोइलि तोर जिंतया मिहावन रे।
कोइलिर बोलिया बोले अनमोल त सब जग मोहै रे॥१॥
खरी खरी कारी कोथिलया खाँगन मोरे खाबहु रे।
खाजु मोरे पिहला बियाहु नेवत दें खाबहु रे॥२॥
नेउते में खरगन परगन खरे निनद्याउर रे।
कोइलिर एकु न नेउते बीरन भइया जिनसे में किठि रे॥३॥
खरी खरी सिखया सहलिर संगल जिन गावहु रे।
सिखया खाजु मोरा जियरा उदास बीरन नाहीं खाए रे॥४॥
खागे के बोड़वा भइया मोरे डोलिया भउज रानी रे।
एहो बीच में सोहैं भितजवा तौ भिरिगा हैं माड़उ रे॥४॥
कहवाँ उतारों बीरन भइया कहवाँ भउज रानी रे।
रामा कहवाँ उतारों भितजवा तौ भिरिगा है खाँगनु रे॥६॥

द्वारे उतारों बीरन भइया महले भउज रानी रे।
रामा श्रॅगने माँ रोलें भितजवा तो भिरिगा है माइउ रे।। ७॥
श्रिरी श्रिरी सिखिया सहेलरी मंगलु श्रव गावहु रे।
श्राजु मोरा जियरा हुलास बीरन भइया श्राये है रे॥ ८॥
श्रिजु मोरा जियरा हुलास बीरन भइया श्राये है रे॥ ६॥
श्रिजाजु मोरा जियरा हुलास बीरन भइया श्राये है रे॥ ६॥
हे काली कोयल ! तुम्हारी जाति देखने में तो बढी भयानक लगती
है। पर तुम ऐसी मीठी बोली बोलती हो कि उस पर सारा संसार मुग्ध हो जाता है॥ १॥

हे काली कोयल ! मेरे घाँगन मे चाद्यो। चान मेरे घर मे पहला विवाह है। तुम न्योता दे चाच्यो ॥२॥

मैने परगने भर को, सब सम्बंधियों को न्योता दिया। है कोयल ! पर मैं अपने भाई से रूठी हूं। उसको न्योता मत देना ॥३॥

हे मखी सहेलियो ! मंगज-गीत न गात्रो । हे सिखयो ! त्राज मेरा मन उदास है । मेरा भाई नहीं त्राया है ॥४॥

च्रहा ! च्रागे के घोड़े पर मेरा भाई च्रौर पीछे की डोली में मेरी भावज रानी च्रा रही है। च्रहो ! बीच में मेरा भतीजा है। इनसे सारा माडो ( मंडप ) भर गया है ॥१॥

भाई को कहाँ उतारा जाय ? भावज रानी को कहाँ उतारा जाय ? भतीजे को कहाँ उतारा जाय ? जिनने श्रांगन भर गया है ॥६॥

भाई को द्वार पर उतारो। भावज रानी को महल में डेरा दो। भतीजा तो र्ग्रांगन में खेलता रहेगा, जिनसे मांडी भर गया है ॥७॥

हे सम्बी सहेलियो ! मंगल गात्रो । त्राज मेरा मन बहुत प्रसन्न है । मेरा भाई त्राया है ॥=॥

हे नाइनो ! हे बारिनो ! ग्रब मुँ ह-माँगा नेग लो । ग्राज मेरा मन

बहुत प्रसन्न है। येरा भाई ग्राया है ॥६॥ ४० ी

> पाँच नौ नरियल ! पान जे बाटे सररी त्राजा परपाजा, तुमरौ नेवता॥ टाटा श्री चाचा के भुइयाँ भवानी पाटन देवी. काली **बिजलेश्वरी** माई. साता तुमरौ डिवहार नेवता ॥ वावा विंध्याचल के देवी तुमरी नेवता॥ घर क देवी शायर भवानी तुमरी नेवता।। सॉप गोजर बीछी कूछी तुमरी नैवता। ऋॉधी पानी लड़ाई मागडा. तुमरौ डीमी धींगा नेवता ॥ श्रोंठ विचकावनि भौंह सिकोरनि. तसरी नेवता॥ इसरा बिसरा कन्या कुमारी. तुमरी नवता॥ हे श्रोऊ जे श्रम्मा लाये जे श्रम्मा बौरे हैं आजू ॥ पाँच नौ नरियल! पान

यह गीत खियों का निमंत्रण-गीत है। ब्याह श्रादि शुभ-ग्रवसरो पर कहीं-कहीं यह गाया जाता है।

इसमें 'त्रोंठ बिचकाविन' श्रीर 'भौंह सिकोरिन' ये दो शब्द ख़ास ध्यान देने योग्य हैं। कुछ ख़ियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरे की बदती नहीं सद्द सकतीं। जब उनसे कोई किसी के यहाँ उत्सव श्रादि होने का जिक करता है, तब वे बड़ी उपेज्ञा से मुँह बिचका देती हैं या भौं मटका देती हैं। ऐसी ख़ियों को भी इसिलयें निमंत्रण दिया गया है कि ये भी संतुष्ट रहें श्रीर विकान डालें।

श्रांखि तोरी देखूँ ये दुलहा श्रमवा की फँकिया रे भौंह तोरी चढ़ली कमान रे।

यतनी सुरित तुहूँ पायो दुलरुआ केहि गुन रह्यो कुँ आर रे।। १।। बाबा मोरे गयनि कमरू के देसवा रे पितिया गयनि मेवाड रे।

जेठ भैया गयिन जीरा की लदनिया यहि गुन रह्यों कुँ आर रे॥२॥

दिखन के देसवा से लिखि पढ़ि आयूँ चिठिया लिख्यों सगुमाय रे।

आवह बाबा रे आवह काका आवह सग जेठ भाइ रे॥ ३॥ बाबा मोरे लेंइ आये मोहरा पचाम रे पितिया लेंइ अये हाथी घोड रे।

नेठ भैया लायिन भारि पितम्बर अव मारा रचा है बिआह रे ॥ ४॥ हे दूलहा ! आंखें तो नुम्हारी आम की फांकों की तरह है, और भोंहे चढी हुई कमान की तरह । हे प्यारे ! नुमने इतनी सुन्दरता पाई है। पर नुम कारे वयो रह रखे १॥ १॥

वर कहता है— मेरे बाबा कामरूप देश को गये थे। सेरे चचा रोवाड़ गये थे। जेठे भाई जीरा लादने गये थे। इस कारण से मैं कॉरा रह गया॥२॥

मैं दिस देश से पढ़-लिखकर लौटा, तब मैने सब को चिट्टियाँ लिखीं कि बाबा त्रात्रो, काका त्रात्रो, तेठे सगे भाई स्नात्रो॥३॥ मेरे बाबा पचास मोहर लेकर आये। काका हाथी-घोड़ा ले आये। श्रीर जेठे भाई पीताम्बर ही पीताम्बर ले आये। अब मेरा विवाह हो रहा है॥॥

इस गीत से तो यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि वर का विवाह तब हुआ था, जब वह दक्षिण से अच्छी तरह पढ-लिखकर घर आया था और उसने स्वयं पत्र लिखकर अपने बाबा, काका और भाई को बुलाया और अपने विवाह के लिये उनसे कहा। वह आजकल की तरह विवाह का खिलौना नहीं था।

### [ ४२ ]

लाली तोरी ऋँ खिया ए बाबू काली तोरी केस।
कौने लोभे ऐल्या ए बाबू देसवा के ऋोर॥१॥
मोरे देसे बाटीं हो सासू ऋगुनी बहुत।
गुनिया लोभे ऐलीं ए सासू देसवा के ऋोर॥२॥
में तौसे पूछों ए बाबू हिरदे केरी बात।
कैंसे कैंसे रखब्या ए बाबू गुनिया केरे मोल॥३॥
गुनिया के रखबें सासू हिरदेया लगाय।
मीठी मीठी बोलिया सासू मन हरि लेंब॥४॥
है बाबू! तुम्हारी ऋँखे बाल-लाल है, केश काले हैं। तुम किस

हे बाबू! तुम्हारी ग्राँखे लाल-लाल है, केश काले हैं। तुम किस लोभ से इतनी दूर ग्राये हो ? ॥ १ ॥

हे सास ! मेरे देश में गुणहीन बहुत हैं। मैं गुणवन्ती की खोज मे इतनी दूर श्राया हूँ ॥ २ ॥

हे बालू ! में तुमसे हृदय की बात पूछती हूँ—तुम गुणवन्ती की कैसे रक्खोगे ? ॥ ३ ॥

हे सास ! मैं गुणवन्ती को हृदय से लगाकर रक्ल्ंगा श्रीर मीठी-मीठी बातों से उसका मन हर ल्ँगा ॥ ४ ॥ वर गुरावन्ती की खोज में दूर-दूर तक फिरा था। वर को समाज में अधिकार था कि वह अपनी पसन्द के अनुसार अपनी जीवन-सहचरी को चुन ले। यह अधिकार न्याययुक्त था और आजकल भी वर और कन्या को ऐसा ही अधिकार मिलना चाहिये।

[ xa ]

मोरे के र्श्रंगना तुलसिया रे त्रारं पतवन मालिर रे।
तेहिं तर ठाढ़ दुलह रामा देवा मनावह रे॥१॥
त्रारं का तू देवा गरजो त्रारं बिजुली तड़ापड रे।
देवा भिजते वित्राहन जाब पराई धेरिया बेहि लेवे रे॥२॥
निद्या के ईरे तीरे दुलहा त्रारं दुलहा पुकारह रे।
ससुरा पठे देउ नैया नेवरिया में तेहि चिंद त्रावड रे॥३॥
नाहीं मोरे नैया नेवरिया मों तेहि चिंद त्रावड रे॥३॥
नाहीं मोरे नैया नेवरिया नाहीं मोरे केवट रे।
जो मोरी धेरिया क चाहै पहिर गंगा त्रावह रे॥४॥
भीजे मोरा कॅंग के कॅंगरखा त्रो सिर के पगिड़िया हो।
ससुरा भीजे मोरा सोरही सिंगार तोहरे धेरिया के कारन हो॥४॥
देवे में कॅंग के कंगरखा त्री सिर के पगिड़िया रे।
दुलह देवे में सोरही सिंगार पहिर गंगा त्रावह रे॥६॥
मेरे शांगन में तलसी का वृत्त है, जो पत्तो से खुब हरा भरा हो

रहा है। उसके तले वर खडा है ग्रौर दैव से कह रहा है ॥ १॥

हे दैव ! चाहे कितना ही गरजो श्रौर चाहे कितना ही चमको; मैं भीगते ही विवाह करने जाऊंगा श्रौर दूसरे की कन्या को ब्याह कर लाऊंगा ॥२॥

नदी के किनारे वर पुकार रहा है—हे ससुरजी ! नाव भेज दीजिये। मै उस पर चढ़ कर उस पार श्रा जाऊं ॥ ३ ॥

ससुर ने कहा- न मेरे नाव है, न केवट । जो मेरी कन्या चाहता है, उसे नदी तरे कर आना चाहिये ॥ ४ ॥

वर कहता है-संग श्रंगरखा भीग जायगा । सेरी पगडी भीग जायगी। हे ससर ! तुम्हारी कन्या के लिये मेरा सोलही शृहार भीग जायगा ॥ १ ॥

ससुर कहता है - भीगने दो । में यांगरखा दुंगा। पगडी दुंगा। हे त्यारे! मैं श्रुहार की सब सामग्री दूँगा यदि तुम गंगा तैरकर श्रात्रोगे ॥ ६ ॥

पूर्वकाल में विवाह होने के पहले वर की योग्यता की जाँच की जाती थी । जैसे, रामायण मे धनुर्भंग श्रीर महाभारत मे लच्य-वेध द्वारा ट. मैंच की गई थी। गीतों के काल में वह प्रथा उठ-सी गई जान पड़ती है। उस समय सड़कें बहुत कम थीं श्रीर नदी पार करने के लिये हरएक व्यक्ति को तैरना जानना बहुत ज़रूरी समक्ता जाता रहा होगा। इसी लिये जनेऊ चौर विवाह के गीतों में तैरने की कला मे निपुण होने की चोर संकेत किया गया है। इसी गीत में भी वही है।

बाजत आवे ककरहिली के बाजन घुमरत आवे निसान। राम लखन दूनों पूछत आवे कौके जनक द्रवाज॥१॥ जनक दवारे चनन वड रुखवा हथिनी बॉधी सब साठ। भितिया तो उनके रे चित्र उरहे उहै जनक दरवाज ॥२॥ भितराँ से निकरी है जनक कहारिन हाथे घड़ला मुख पान रे। पिनया भरउँ में सब के रे रजवा वितया न कहहुँ तुम्हारि ॥ ३॥ में तुमसे पूँ हो जनक कहारिन किन यह चित्र उरेह। जवनी सीतल देई क ब्याहन आत्रों तिने यह चित्र उरेह ॥ ४॥ उठह न दादुलि उठहु न राजा उठहु न कुँवर कँधाइ। ऐसी सितल देई क हमना सो ब्याहउ करहिं बरइली क कारु।। ४।।

ककरसिली (?) का बाजा बजता त्रा रहा है। भूमता हुत्रा भएडा

श्रा रहा है। राम-लच्मण दोनो पूछते या रहे हैं, कि जनक का द्वार कौन-सा है॥ ९॥

जनक के दरवाजे पर चन्दन का बडा वृत्त है। साठ हथिनिया बंधी हैं। दीवारो पर चित्र अंकित है। वही जनक का द्वार है॥ २॥

भीतर से जनक की कहारिन निकली, जिसके हाथ में घडा श्रीर मुंह से पान है। वह कहती है—मै इस राजा के कई पीढी से पानी भरती श्रारही हूं। पर में इस घर की बात किसी से कहती नहीं॥ ३॥

राम ने पूछा—हे जनक की कहारिन ! मैं तुम से पूछता हूँ कि यह चित्र किसने लिखा है ? कहारिन ने कहा—जिस सीता देवी को तुम इयाहने श्राये हो, उसी ने यह चित्र लिखा है ॥ ४ ॥

राम कहते हैं — है पिता! उठो। हे राजा! उठो। हे कुंबर कन्हेया! उठो। ऐसी सीता का विवाह सुक्त करो ॥ १॥

इस गीत में दो बातें विशेष उछ खनीय हैं। एक तो कहारिन की दढ़ता—वह कई पीड़ियों से पानी भरती श्रा रही है। घर का सब भेद जानती है, पर किसी से कहती नहीं। इस गीत में श्रच्छे नोकरों का यह एक बड़ा सुन्दर लच्चए वर्णित है। चित्रकला का श्रादर—पृध्काल में चित्रकला का ऐसा महत्त्व था कि जो कन्या श्रच्छा चित्र खींचना जानती थी, उसके श्रन्य गुएों के देखने की श्रावश्यकता नहीं समभी जाती थी। चित्राद्वार देखकर ही लोग उस पर मुग्ध हो जाते थे।

### F[ XX ]

बाजत आवे ककरेला के बाजन घुमड़त आवें निसान। राम लखन दूनों पूछत आवे कवन जनक द्रबार॥१॥ गौवां के आसे पासे घन बॅसवरिया आँगन नेबुला अनार। भिनिया तो उनके रे पुतरी उरेही उहै होय जनक दुवार॥२॥ भितराँ से निकरी हैं जनका कहां रिन राम लिहिनि बुलवाय।
के यह पुतरी उरेहा कहां रिन हमसे कहु आधाय।। ३!!
घर घर जनकजी पिनयाँ भरावें हमसे दुतैया नाहीं होय।
आवित है राजा जनका के वारिनि उनसे पूँ छेव अरथाय।। ४।।
भितराँ से निकसी है जनक के बारिन राम लिहिन बुलवाय।
के यह पुतरी उरेहा है बारिन हमसे कही अरथाय।। ४।।
घर घर जनकजी पनरी देवावें हमसे दुतैया नाहीं होय।
आवित है राजा जनका के नाउनि उनसे पूँ छेव अरथाय।। ६।।
भितरा से निकसी हैं जनक के नाउनि राम लिहिन बुलवाय।
के यह पुतरी उरेहा है नाउनि हमसे कही अरथाय।। ६।।
घर घर जनकजी विजय करावें हमसे दुतैया नाही होय।
जोने रानीयवाँ का ज्याहन आयो ते यह पुतरी उरेह।। ५।।
ककरैला (१) का बाजा बजता आ रहा है और मंडा लहराता
आ रहा है। राम-लक्ष्मण दोनों भाई पुत्रते आ रहे हैं कि जनक का द्वार

गाँव के श्रासपास घनी बँसवारी (बाँसो का कुञ्ज) है। श्राँगन में नीबू श्रौर श्रनार लगे हैं। दीवारो पर चित्र बने हुये हैं। वही जनक का घर है॥२॥

भीतर से जनक की कहारिन निकली। राम ने उसे बुलवा लिया भीर पूळा—हे कहारिन! यह चित्र किसने बनाया है? मुक्ते समक्ताकर कहो ॥३॥

कहारिन ने कहा—हे कुँवरजो ! मैं तो राजा जनक के घर में पानी भरती हूँ। मुक्ते इघर की बात उधर लगानी नहीं आती। राजा जनक की बारिन आती है। उससे अच्छो तरह पूछ लीजिये॥४॥

भीतर से जनक की बारिन निकली। राम ने उसे बुलवाकर पूछा-

हे बारिन ! यह चित्र किसने बनाया है ? ॥१॥

बारिन ने कहा—मैं तो राजा जनक के घर में पत्तल देने का काम करती हूँ। मुक्तसे दूती का काम नहीं हो सकता। श्राप राजा जनक की नाइन से पूछ लीजिये। यह श्रा रही है ॥६॥

भीतर से राजा जनक की नाइन निकली। राम ने उसे बुलवाकर पूछा—हे नाइन! यह चित्र किसने बनाया है ? ॥७॥

नाइन ने कहा—मैं राजा जनक के घर में रसोई जिमाने का काम करती हूँ। मुक्तसे दूती का काम नहीं हो सकता। श्राप जिस रानी को ब्याहने श्राये हैं, उसी ने यह चित्र बनाया है ॥८॥

कहारिन ने नहीं बताया, बारिन ने नहीं बताया, पर नाइन ने बता दिया। नाइन के पेट में बात नहीं पचती। नाई-नाइन के इस स्वभाव से घबराकर चाणक्य को लिखना पड़ा था—

नराणां नापितो धूर्तः

श्रर्थात् मनुष्यों में नाई धूर्त होता है।

इस गीत में एक श्रोर तो नाइन कही जाती है कि मुक्ससे दूती का काम नहीं हो सकता। दूसरी श्रोर धीरे से बताती भी जाती है कि किसने चित्र बनाया है।

मुख्य बात जो इस गीत से हमें मिलती है, वह है स्त्रियों में चित्र-कला का प्रचार। पूर्वकाल में चित्रकला हिन्दुत्रों के घर-घर में थी। विवाह होने के पूर्व ही कन्या को इस कला में दत्त हो जाना पडता था।

[ xx ]

निव्या के ईरे तीरे दुलहे पुकारेल केवट नइया लेंइ आउरे। केवट हो तूत यार हमारा रे हाली नेवरिआ लेंड आउरे॥१॥ अपिट भपिट केवटा नइआ ले आवेला भटपट पार उताहरे। तुहुत मोरे बाबू पार उतरी गइल के हमरे दाम चुकाइ रे॥२॥

मतली हथिनित्राहमरे बाबा जे त्रावेले उहे तोहरे दाम चुकाइ रे। श्रलहरे बछेड़वा हमरे भइत्रा जे त्रावेलें उहे तोहरे दाम चुकाइ रे॥३॥ कब इम देखव बाग बगइचा रे कब हम देखब ससुरारि रे। कब हम देखव रानी दुलहिनित्रा हो नयना जइहैं जुड़ाइ रे ॥४॥ गोंईड़े देखब बाबू बाग बगइचा हो दुअरे देखब ससुरार रे। मड़वे देखब बाबू रानी दुलहिनिया हो जेहि देखी हृदया जुड़ाइ रे॥४॥ मँड्ये में धीर धीरे पुछेला कबन दुलहे सुन धन बचन हमारि रे। कवनी है साली रे कवनी है सरहज कवनी हइ सासु हमारि रे ॥६॥ परेला श्रोहार रे। ञ्रोढन लाल डासन लाल जेकरे लिलारे प्रभू सोने क टिकुलिया हो उहे हइ भउजी हमारि रे ॥७॥ हरिश्चर श्रोट्न हरिश्चर डासन हरिश्चर परल श्रोहार रे। जेकरे ही दांते प्रभु सोने क बतिसित्रा हो उहै है बहिनी हमारि रे।।二।। श्रोढन पीश्रर डासन पीश्रर परेला श्रोहार रे। जेकरे ही नैना प्रभु नीर दुरतु हैं उहे है अम्माँ हमारि रे ॥ ।।।

नदी के किनारे दुल्हा पुकार रहा है—हे केवट ! नाव ले श्राश्रो। जल्दी तैयार होकर नाव ले श्राश्रो॥१॥

हे केवट ! भपटकर नाव ले आओ और मुभे पार उतार दो । वेवट ने दूल्हे को पार उतारकर कहा—हे बाबू ! आप तो पार उत्तर गये, श्रब मेरी उतराई कौन देगा ? ॥२॥

दूल्हे ने कहा-मदमाती हथिनी पर मेरे पिता श्रा रहे हैं, वे उतराई देंगे। श्रल्हड़ बछेड़ पर मेरे भाई श्रा रहे हैं, वे उतराई देंगे॥३॥

दूल्हा सोच रहा है—में बाग-बगीचे कब देखूँगा ? अपनी ससुराल कब देखूँगा ? दुलहिन रानी को कब देखूँगा ? जिसे देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे॥४॥

किसी ने कहा-है बाबू ! गाँव के पास पहुँचकर तुम बाग-बगीचा

देखोगे। घर के द्वार पर पहुँचकर ससुराल देखोगे। भंडप के नीचे दुलहिन रानी को देखोगे। जिसे देखकर तुम्हारा हृदय शीतल होगा॥४॥

मंडप में दूलहा धीरे-धीरे दुलहिन से पूछने लगा—हे प्यारी स्त्री ! मेरी बात सुन । मेरी साली कौन है ? सरहज कौन है ? श्रीर मेरी सास कौन है ? ॥६॥

दुलिहन कहती है—जो लाल रंग की स्रोदनी स्रोदे हैं, लाल ही जिसका विद्योग है, जिसके स्रागे लाल रंग का परदा पढ़ा है स्रोर जिसके माथे पर लाल रंग को टिकुली (टीकी, बिन्दी) है, वह मेरी भौजी है ॥७॥

जो हरे रंग की घोडनी घोड़े हैं, हरे रंग का जिसका विद्यौना है, जिसके घागे हरे रंग का परदा पड़ा है, घौर जिसके बत्तीसों दाँत सोने से मड़े हैं, वह मेरी बहन है ॥ ॥

श्रीर जो पीला श्रोढ़े हैं, पीला बिझाये हैं, जिसके श्रागे पीला परदा पड़ा है श्रीर जिसकी श्राँखों से घाँसू बह रहे हैं, वही मेरी माँ है ॥६॥

गीतों की दुनिया में विवाह इतनी बड़ी श्रवस्था में होता था कि वर-कन्या मंडप के नीचे निस्संकोच होकर बातें कर सकते थे। इस गीत में माँ का जो वर्णन कन्या ने किया है, वह बहुत ही स्वाभाविक है। बेटी के लिए माँ का प्रेम श्रद्भुद होता है।

#### [ ४७ ]

उबहु सुरुज मन उबहु सुरुज मन तुमिह बिन जग ऋधियार।
तुमिह बिन गोवाँ खरिकवा न लेहे ऋहिरा दुहन नाहीं जाय।। १।।
उठी भैया साहेब उठी भैया साहेब तुमिह बिन माड़ो सून।
तुमिह बिन दुलहा चौक नाहीं बैठें तुमिह बिन माड़ो सून।। २।।
तुमिह बिन हथिया होदवा न लेहे तुमिह बिन माड़ो सून।। २।।
उठी बप्पा साहेब उठी बप्पा साहेब तुमिह बिन माड़ो सून।। ३।।

तुमिहं बिन दुलहा चौक नाहीं बैठें तुमिहं बिन माड़ो सृन। तुमिहं बिन हथिया हौदवा न लेहे तुमिहं बिन माड़ो सृन॥४॥ उठो फूफा साहेब उठो फूफा साहेब तुमिहं बिन माड़ो सून। तुमिहं बिन दुलहा चौक नाहीं बैठे तुमिहं विन माड़ो सृन॥४॥

हे सूर्यमणि ! उदय हो, उदय हो। तुम्हारे विना सारा संसार श्रंधकारमय है। तुम्हारे विना गायें खरके (गोष्टी) में न त्रायेंगी, श्रीर न श्रहीर उन्हें दुहने जायगा॥ १॥

हे भाई साहब ! उठो, उठो । तुम्हारे बिना माड़ौ सूना है । तुम्हारे बिना दुलहा चौक में नहीं बैठेगा श्रोर न हाथी पर हौद रक्खा जायगा। तुम्हारे बिना माड़ौ सूना है ॥ २ ॥

यही पिता श्रीर फूफा के नाम से बार-बार दुहराया जाता है।

### [ = ]

दुच्चरे हे त्रावत दुलहा पुकारें सुनहु नउनी मोरी वात। च्चरे के हई सासुरे के सिंग सरहिज कवनी हई कामिन हमारि॥१॥

हाथी जे रँगल गोड़ जे रँगल रँगल बतिसवो दॉत। ऋरे सारी राती सोहागे क मार्ताल उहे हई कामिन तुहारि॥२॥ सोने के थार में आरित साजें उहे हई सामु तुहारि। ऋरेपनवाँ हिं फुलवा क सेजिआ विछावें उहे हई सरहज

तुहारि॥३॥

कोहबर आवत दुलहा पुकारें सुन सरहज़ मोरी वात। अरे बारी ननिद्आ क यह गित देखिहु ठाढ़ी रहेले सुरुक्ताय॥४॥ तब जाइ भड़जी रे ननदी सिखवलीं सुनहु ननद् मोरी वात। अरे पुरुषु भँवरवा के बेनिआ डोलावो स्रंचरन करहु वयारि॥४॥ तूँ भौजी भैया क जाइ सिखावहु भड़िज न करहु दुताइ। अरे जैसे हें फूल फले फुलवरियाँ भँवरा रहँसि रस लेइ। वैसहीं भड़िज र तोर ननदोह्या बिहुँसत बिरयो न लेइ॥ ६॥

द्वार पर आकर दूल्हे ने कहा—हे नाइन! मेरी बात सुन। ससुराल में मेरी सगी सरहज कौन है ? और मेरी कामिनी कौन है॥ १॥

नाइन ने कहा—जिसके हाथ मेहँदी से रँगे हैं, जिसके पैर महावर से रँगे हैं, श्रौर जिसके बत्तीसो दाँत रँगे है, जो सारी रात सोहाग के मद से मतवाली थी, वही तुम्हारी कामिनी है ॥ २ ॥

सोने के थाल में जो त्रारती सजा रही हैं, वे तुम्हारी सास हैं। त्रीर जो पान त्रीर फूल की सेज बिद्धा रही हैं, वह तुम्हारी सरहज (साले की स्त्री) हैं॥ ३॥

कोहबर में श्राकर दूल्हें ने कहा—हे सरहज ! मेरी बात सुनो। अपनी किशोरी उमरवाली ननद का हाल तो देखो, खड़ी-खड़ी मुरम्मा रही है ॥ ४ ॥

तब सहरज ने ननद को जाकर समकाया। हे ननद ! मंरी बात सुनो। अमररूपी पति को पंखा हाँको श्रीर श्राँचल से हवा करो॥ ४॥

ननद ने कहा—हे भोजी ! बहुत दुताई (कुटनीपन ) मत करो । जाकर भैया को सिखाओ । जैसे फूल फुलवाड़ी में फूलता है और भौरा श्रानंद से रस लेता है, वैसे ही हे भौजी ! तेरा यह ननदोई हँसता है, श्रीर बीड़ा देती हूँ, तो नहीं लेता ॥ ६ ॥

यह विनोद है। प्रेमरस से पूर्ण है। इसमें युवावस्था में विवाहित स्त्री-पुरुष का वाग्विलास है।

[ 3% ]

पाने क पात भलामिल बाबा सास् निहारैं दमाद। कौन दुलहा कौन जेठ भैया कवन दुलहा जी के बाप।। १।। छोटी मोटी ह्थिनी माहवत वावा सोनवाँ मिंदल दूनों दाँत। सोने के छत्र विराजित त्रावे वे होयें दुल्हाजी के बाप।। २।। पातल घोड़वा पतल त्रसवारा बाँधे सतर गिया के पाग। दांते वितिसिया गले मोहनमाला वई होयें दुलहा जिब के

जेठ भाय ।। ३।।

छोट मोट डँडिया चनन केर बाबा छोटे छोट चारि कहाँर। माथे पर मौर मलाकत आवे वई होय दुलरू दनाद देखि लेव दुलरू दमाद।। ४॥

भिलमिलाते हुए पान के पत्ते की श्रोट से सासु दामाद को देख रही हैं श्रोर पूछती हैं—दूल्हा कौन है ? दूल्हे का जेठा भाई कौन है ? श्रोर दूल्हे का बाप कौन है ? ॥ १ ॥

छोटी सी मतवाली हथिनी है। उसके दोनो दाँत सोने से मढे हुये हैं। उस पर जो सवार हैं ऋौर जिनके ऊपर सोने का छत्र सुशोभित है, वही दूरहाजी के पिता हैं॥ २॥

पतले घोड़े पर जो पतला सवार है श्रीर जो सतरंगी पाग बाँधे है, जिसके दाँतों में बतीसी लगी है, जिसके गले में मोहन माला लटक रही है, वही दूलहाजी के जेठे भाई हैं।। ३।।

छोटी सी पालकी को चार छोटे-छोटे कहार उठाये हुए हैं। उसमें जो सवार हैं, श्रौर जिनके माथे पर मौर फलक रहा है, वही प्यारे दामाद हैं। प्यारे दामाद को देख लो।। ४।।

इसमे दूलहा, उसके बाप श्रौर जेठे भाई की शोभा का वर्णन है।

## [ ६0 ]

हाथी मैं साजों घौड़ा मै साजों साजिले मुलुक पचास हे। एक मै सजिले राजा दुलह बाबू जैसे दुजी के चाँद हे।।१।। बाट मिलिये गैली सालिनि बिटिया कहु मालिन साँची बात हे।

कौन हई सासु कवन हई सरहज कौन हई कामिनी हमार हे।।२।। सोने के मुखरा जिनहीं घुमावेली उहे हई सासु तोहार हे। पान के बीड़ा जिनहीं खियावेली सेहि हई सरहज तोहार हे।।३॥ हाथ मेहंदी पॉव मेहँदी दाँत बतीसो जाल हे। सिर पर त्रोढ़े कुसुम रँग चादर सेहि हई कामिनी तोहार हे।।४॥

मैंने हाथी सजाया, घोड़ा सजाया, पचासों देशों के लोगों से बारात सजाई, तथा श्रपने एक दूल्हे राजा को सजाया जो द्वितीया के चन्द्रमा की तरह सुन्दर हैं ॥ १ ॥

रास्ते में मालिन की कन्या मिली। दूल्हे ने पूछा—हे मालिन! मत बता, कौन मेरी सास है ? कौन मेरी सरहज (साले की स्त्री)? और कौन मेरी कामिनी है ?॥२॥

मालिन की कन्या ने कहा—सोने का मुशल हाथ में लेकर जो घुमा रही हैं, वही श्रापकी सास हैं। जो पान का बीड़ा खिला रही हैं, वह श्रापकी सरहज हैं॥ ३॥

जिनके हाथ-पाँव मेहँदी से लाल हैं, जिनके बत्तीसी दाँत लाल हैं, श्रीर जो सिर पर कुसुम्मी रंग की चादर श्रीढे हैं, वही श्रापकी कामिनी हैं॥ ४॥

द्वार-पूजा के समय सास सुशत लेकर वर के ऊपर से घुमाती है, इसे परछन करना कहते हैं।

दाँत रंगने की प्रथा स्त्रियों में बहुत पुरानी जान पड़ती है। युक्तप्रांत मे ही यह रिवाज ज्यादा है।

### [ ६१ ]

सोने के पिढवाँ रे राम नहइलेनी भटकीला लम्बी हीं केस रे। निकली न त्रावहु माई कविसल्या देई राम क त्रारती उतार रे ।।१।। का मैं राम क अरती उतारउँ मन मोर बहुत उदास रे। आज क रतियाँ मैं कैसे वितइबई राम चलेन ससुरार रे ॥२॥ जिन माई ऊमिल जिन माई धूमिल जिन मन करहु उदास रे। श्र.जु की रितयाँ जनक के दुत्र्यरवाँ काल होवें दास तोहार रे ॥३॥ जब राजा राम बित्राहन चललेन माता सूरुज माथ नाव रे। राम विऋही जब घर के लवटिहै तोहैं देवे दुधवा क धार रे।।।।।। भइल विचाह परल सिर सेन्दुर हाथ जोड़ी सीता ठाढ़ रे। श्रइसन श्रासीप दीहेड मोरे बाबा लेलसों श्रजोध्या कराज रे।।।।। दुधवा नहायो बेटी पुतवन फलेऊ कोखियन फालर लागु रे। वरह बरिस राम बन के सिधरिहें तोहके रवन हर लेइ रे ।।६।। वाउर भइल तूबावा जनक रिखि के तोर हरला गेयान रे। इहुई बचन बाबा ऋगुमन बोलतेउ मर्रातडँ जहर विप खाइ रे ॥७॥ बाडर भइलू तू बेटी रे सीता देई केन तोर हरला गेयान रे। जो कुछ लिखल बेटी तोहरे लिलरवाँ से कैसे मेटल जाइ रे ॥ 🖘 ।। जब बरिऋतिया अवधपुर में आइली माता सूरुज माथ नाव रे। पुतवा पतोहिया नयन भर देखेंड धन धन भाग हमार रे ॥ ॥ मिलहु न सिखया रे मिलहु सहेलरि मिलहु सकल रनवास रे। जस जस मोरे माता ऋरती उतारई राम नयन हुरै ऋाँसु रे ॥१०॥ किया तोहैं राम जनक गरियवलें किया तोर दायज थोर रे। किया तोर राम सीता नाहीं सुन्दर काहे नयन दूरे आँसु रे ॥११॥ नाहीं मोरी माता जनक गरियवलें नाहीं मोर दायज थोर रे। नाहीं मोर माता सीता नाहीं सुन्दर समुक्ति नयन हुरै आँस रे॥१२॥

सोने के सिधोरवाँ माई सीता बिद्यहलीं दायज मिलल तीन लोक रे। लक्षमी सीता रानी मोर घर त्राइनि हमके लिखल बनवास रे।।१३॥

सोने के पीर्ट (पाटे, छोटी चौकी) पर राम ने स्नान किया है। वह अपने लंबे बालों को कटक रहे हैं। हे कौशिल्या माता ! तुम निकज़ क्यों नहीं आती ? आकर राम की आरती उतारों ॥ १॥

कोशिल्या कहती हैं — मैं राम की श्रास्ती क्या उतारूँ ? श्राज मेरा मन बहुत ही उदास है। हाय! मैं श्राज की रात कैसे विताऊँगी ? श्राज राम सुसराल जायंगे ॥ २॥

राम कहते हैं — हे माँ ! मन को धूमिल न करो। उदास मत हो। श्राज की रात तो मैं जनक के द्वार पर बिताऊँगा श्रीर कल तुम्हारी सेवा मे हाज़िर रहूँगा ॥ ३॥

राम जब ब्याह करने चले, तब माता ने सूर्य देवता को माथ नवाया ग्रीर कहा—हे सूर्य ! राम विवाह करके सकुशल घर लौट ग्रायेंगे तो मैं तुमको दूध की धार चढाऊँगी ॥ ४॥

ब्याह हो गया। सिर में सिंदूर पड़ गया। सीता हाथ जोड़कर खडी हुई और अपने पिता जनक से प्रार्थना करने लगीं—हे पिता ! ऐसा आशीर्वाद देना, जिससे मैं अयोध्या का राज सुख से भोगूँ॥४॥

जनक ने कहा—हे बेटी ! दूध से नहास्रो; पुत्रो से फलो; बहुत संतानवाली होस्रो। पर बारह वर्ष के बाद राम बनको जायँगे स्रौर तुमको रावण हर ले जायगा ॥ ६॥

सीता ने कहा—हे पिता जनक राजिषें ! तुम भोते हुये हो क्या ? किसने तुम्हारा ज्ञान हर लिया है ? तुम यही बात पहले बोलते तो मैं विष खाकर मर जाती न ? ॥ ७ ॥

जनक ने कहा—बेटी ! तूबावली हुई है क्या ? तेरी बुद्धि किसने हर ली है ? ऋरी बेटी ! जो कुछ तेरे लखाट पर लिखा है, वह कैसे मेटा जा सकता है ? ॥ ८ ॥

जब बारात ग्रयोध्या मे ग्रायी, तब माता ने सूर्य को सिर नवाया श्रीर कहा—मैंने ग्राँख भरकर श्रपने पुत्र श्रीर पतीह को देखा, मेरा भाग्य धन्य है ॥ ६ ॥

हे सिखयो ! श्राश्रो न ? सब रिनवास मिलकर श्राश्रो न ? देखो ! माता जैसे-जैसे श्रारती उतार रही है, वैसे-वैसे राम के श्राँसू दुर रहे हैं ॥ १० ॥

कौशिल्या ने पूछा—बेटा ! क्या तुमको जनक ने गाली दी है ? या दहेज कम मिला है ? या तुम्हारी सीता सुन्दरी नहीं है ? श्राँसू क्यो हुर रहे हैं ? ॥ ११ ॥

राम ने कहा—है माता ! न तो जनक ने गाली दी; न दहेज ही कम मिला और न सीता ही कुरूपा है। एक बात याद करके आँखो से आँस् गिर रहे हैं॥ १२॥

सीता का विवाह सोने के सिंधोर (सिंदूर रखने का पात्र) से हुआ। तीनो लोक मुभे दहेज में मिले। श्रीर लच्मी के सामान रानी सीता मेरे घर श्राईं। पर मुभे बनवास लिखा हैं॥ १३॥

[ ६२ ]

कोइली जे बोले अमवा केरा विगया भौरा बोलले कचनार जी। दुलरइता दुलहा समुर जी के बिगया,

हाथे धनुप गुख पान जी।। १।।

काहे लोभ गैलो बबुच्या अमवा की बगिया,

काहे लोभ गैलो ससुरार जी।

अमवा लोभे गइल्ँ अम्मा अमवा की बगिया

धनी लोभे गैल्ँ ससुरार जी ॥२॥

क्या क्या खैलो बाबू अमवा की बिगया

क्या क्या खैलो समुरार जी।

श्रमवा फलल खेलूँ श्रमवा की बगिया

खॉड दूध खैलूँ ससुरार जी ॥३॥

नवई महीना तोहिं बाबू कोखिया रखबूँ

अबरू दस दुधवा पिलाय जी।

दूध पानी बाबू एको न दिहले कइसे चिन्हल समुरार जी ।। ४॥ दूध पानी अम्मा जबे हम दीहब जबे धनी लेबी लिआय जी। हमहूँ जे होइबों अम्मा बाबू जी सेविकिया

धनी होइबों दासी तोहार जी ॥ ४॥

कोयल श्राम के बाग में बोल रही है श्रीर भौरा कचनार के वृत्त पर बोल रहा है। प्यारे दूलहा ससुर जी के बाग मे बोल रहे हैं, जिनके हाथ में धनुष श्रीर मुँह में पान है ॥ १॥

हे बेटा ! तुम किस लोभ से श्राम के बाग मे गये थे ? श्रौर किस लोभ से सुसराल गये थे ? पुत्र ने कहा—हे माँ !श्राम के लिये मैं बाग गया था श्रौर खी के लिये ससुराल गया था ॥ २ ॥

माँ ने पूछा—हे बेटा ! श्राम की बाग मे क्या खाया ? श्रीर ससुराल में क्या खाया ? बेटे ने कहा—श्राम के बाग मे श्राम फले थे, वहाँ श्राम खाया । श्रीर ससुराल में दूध श्रीर खाँड़ खाया ॥ ३ ॥

माँ ने कहा—हे बेटा ! नौ महीने मैंने तुमको पेट में रक्खा श्रौर दस महीने दूध पिलाया। तुमने बदले मे न हमको दूध ही दिया, न पानी ही। तुमने ससुराल को कैसे पहचाना ?॥ ४॥

पुत्र ने कहा—हे माँ! मैं तुमको दूध श्रौर पानी देने के खिये ही स्त्री को लिवा लाना चाहता हूँ | मै पिताजी की संवा कहँगा श्रौर मेरी स्त्री तुम्हारी दासी होकर रहेगी ॥ ४॥

पुत्र का लच्य कितना सुन्दर है !

### [ ६३ ]

केथुवन छाइला श्ररइल खरइल केथुवन छाइला प्रयाग हो। केथुन छाइला इहे गज श्रोबरि भँवरा पहिठ मननाइ हो॥१॥ पनवन छाइला श्ररइला खरइल फुलवन छाइला प्रयाग हो। बेतवन छाइला इहे गज श्रोबरि भँवरा पहिठ मननाइ हो॥२॥ तहुँ पईठी सुतेल दुलरू कवन रामा पयते कविन देई रानि हो। मोही तोसे षुछेलों ससुरजी के धेरिया हो काहें तोर बदन मलीन हो॥३॥

माई तोहारि प्रभु मारे गरियावे वहिनी बोलेंली बिरही बोल हो।

लहुरा देवर मारेला लाली छरियवा वोही गुन बदन मलीन हो ॥ ४॥

माई के वेंचवों धनी हाटी वजरिया वहिनी विदेसिस्रा के हाथ हो।

भइया के मारों धनी रतुली कमनियाँ हम तुहुँ वेल-सब राज हो॥४॥

माई तोहार प्रभु जी सिर के पछेवड़ा हो बहिनी तोहारि सिर पाग हो।

भइया तोहार साहेब दाहिनि बँहियाँ हम तरवा कइ धूरि हो ॥ ६॥ श्ररेंब (प्रयाग के निकट एक स्थान) किससे छाया है ? प्रयाग किससे छाया है ? श्रोर यह कोठरी किससे छाई है ? जिसमे भौरा प्रवेश कर के गुआर करता है ॥ १॥

श्ररेल पान से छाया है। प्रयाग फूल से छाया है। श्रीर यह कोठरी बेंतो से छाई है, जिसमें भौरा प्रवेश करके गुआर करता है ॥२॥ उस कोठरी में प्रवेश करके दुलारे श्रमुकराम स्रोते हैं। जिनके पैरों के पास श्रमुकदेवी बैठकर सेवा कर रही हैं। पित पूछता है—हे मेरे समुरजी की कन्या ! मैं तुमसे पूछता हूँ—तेरा मुँह उदास क्यों है ? ॥३॥

स्त्री ने कहा—हे प्रियतम ! तुम्हारी माँ मारती हैं ग्रीर गाली देती है। तुम्हारी बहन ताने मारती है। तुम्हारा छोटा भाई लाल छड़ी से मारता है। इसी कारण से मैं उदास रहती हूँ ॥४॥

पित ने कहा—हे प्यारी स्त्री ! मैं माँ को बाजार में बेंच दूँगा। बहन को किसी परदेशी को दे डालूँगा। भाई को लाल कमान से मार डालूँगा और हम तुम सुख से राज भोगेंगे॥४॥

स्त्री ने कहा—हे प्रियतम ! माँ तो तुम्हारे सिर की पद्मेवड़ा (?) हैं। बहन तुम्हारे सिर की पगड़ी हैं। स्रोर भाई तो हे मेरे मालिक! तुम्हारी दाहिनी सुजा हैं। मैं तुम्हारे पैरों की धूल हूँ ॥६॥

उत्तेचित पित को बहू ने कैसी नम्नता से शांत किया है। ऐसी ही। बहुओं से गृहस्थी की शोभा है।

[ 88 ]

बना मेरो कुञ्जन से बनि श्राये—बना मेरो।
सिरे सोहै मलमल की पिगया मौरा में छिब श्राई—बना मेरो।।१।।
माथे सोहै मलयागिरि चन्दन सुरमा में छिब श्राई—बना मेरो।।२॥
काने सोहै सूरत को मोनी चुन्नी में छिब श्राई—बना मेरो।।३॥
श्रांगे सोहै खासे का जोड़ा नीमा में छिब श्राई—बना मेरो।।४॥
फांड़े सोहै गुजराती फेटा लिरया में छिब श्राई—बना मेरो।।४॥
पायँ सोहै सकलाती जूता मोजे में छिब श्राई—बना मेरो।।६॥

श्राज मेरा दूवहा कुक्ष में से श्रङ्कार करके श्राया है। दूलहें के सिर पर मलमल की पगड़ी सुशोभित है। मौर में छुबि श्रा गई है॥॥ माथे पर मलयगिरि का चंदन सुशोभित है। सुर्भे में शोभा आई। हुई है ॥२॥

कान में सूरत का मोती सुशोभित है। चुन्नी में रूपा खिल पड़ा हैं॥३॥

कमर में गुजराती फेंटा सुशोभित है। दुपट्टे मे सौन्दर्भ उमड़ पड़ा है॥४॥

बदन में खासे का जोड़ा सुशोभित है। नीमा में मनोहरता है।।४॥ पैर में मखमल का जूता सुशोभित है। मोजे में लावण्य श्रा गया है।।६॥

इस गीत में दो तीन बातें विशेष ध्यान देने की हैं। एक तो उन स्थानों के नाम, जहाँ की ख़ास-ख़ास चीज़ें मशहूर थीं। जैसे गुजरात का फेंटा श्रीर सूरत का मोती। गीतों के ज़माने में युक्तप्रांत मे गुजरात से फेंटे बनकर ग्राते होगे श्रीर गाँव-गाँव में प्रसिद्धि पाये होगे। सूरत के जौहरी तो श्रव भी प्रसिद्ध हैं। वहाँ से मोती इधर श्राते रहे होगे। दूसरे सकलाती शब्द। यह शब्द बहुत पुराना है। प्रथीराजरासो में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे—

> तिनं पक्खरं पीठ हय जीन सालं। फिरंगी कती पास सुकलात लालं॥

श्रर्थात् उनके घोड़ो की काठियों के जीन ऊनी शाल के थे। कितने ही फिरंगियों के पास लाल मखमल के जीन थे।

सकलात श्रंग्रेज़ी के Scarlet Cloth का श्रपभ्रंश जान पड़ता है। विलायती लाल रंग का मख़मल, जान पड़ता है, जो भारत में रासो की रचना के समय ही से श्राने लगा था श्रोर गाँव-गाँव में श्रपने श्रपभ्रंश-रूप 'सकलात' के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा था। ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के काग़ज़ों में Scarlet Cloth का ज़िक बारंबार श्राया है। कम्पनी

का राज गया, पर गीतों में उसका यह शब्द श्रभी तक पाया जाता है। [ ६४ ]

जाने न देथँ बर पर्काङ रखौँगी।

मैं तेरे दिल में बसौंगी।।

हाँ हाँ रे बने तेरे सिर के पिया होंगी।

पेंचा होइके रहँसि रहोंगी—मै तेरे दिल में बसौंगी ॥ जाने न देवँ बर पकड़ि रखोंगी॥१॥

हाँ हाँ रे बने तेरे माथे के चन्द्रन होंगी।

सुर्मा होइ के रहँसि रहौंगी-मै तेरे दिल में बसौंगी।।

जाने न देवँ बर पकड़ि रखींगी।।२।। हाँ हाँ रे बने तेरे काने कै मोती होंगी।

चुन्नी होइ के रहँसि रहौंगी-में तरे दिल में बसौगी॥

जाने न देवँ वर पकड़ि रखौगी।।३॥

हाँ हाँ बने तेरे फांड़े के फेंटा होंगी।
पदुका होइ के रहँसि रहौंगी—में तेरे दिल में बसोंगी॥

जाने न देवँ बर पकड़ि रखौंगी।।४॥

हाँ हाँ रे बने तेरे पाँचे के मोजा होंगी।

मेंहॅदीं होइ के रहँसि रहौंगीं—में तेरे दिल में बसोंगीं॥

जाने न देथँ बर पकड़ि रखोंगी।।४।। हाँ हाँ रे बने तेरे सेज के चन्दा होंगी।

चन्दा होइ के छिटिक रहोंगीं—मै तेरे दिल में बसोंगीं॥

जाने न देवॅ बर पकड़ि रखौगी।।६।।

मैं वर को जाने न दूँगी; पकड़कर रक्खूँगी। हे वर! मैं तेरे दिल में बसूँगी।

हे वर ! मै तेरे सिर की पगड़ी होऊँगी श्रौर पगड़ी की पेंच होकर

मगन रहूँगी। मैं तेरे दिल में बस्ँगी ॥१॥

हे वर! मैं तेरे माथे का चन्दन होकर रहूँगी। मैं तेरी र्याखों में सुर्मा होकर रहूँगी। तेरे दिख में बसूँगी॥२॥

हे वर ! मैं तेरे कान का मोती होऊँगी। मैं चुन्नी होकर मगन रहूँगी। मैं तेरे दिल में बस्ँगी ॥३॥

तेरे वर ! में तेरे फाँड़ का फेंटा होऊँगी । दुपट्टा होकर मैं मगन रहूँगी। मैं तेरे दिल में बसूँगी॥॥

हे वर ! मैं तेरे पैर का मोज़ा होऊँगी। मैं मेहँदी होकर मगन रहूँगी। मैं तेरे दिल में बसुँगी॥४॥

हे वर ! मैं तेरे सेज को चाँद होऊँगी । चाँद होकर मै छिटक रहूँगी । मै तेरे दिल में बसूँगी ॥६॥

दुलहिन की कैसी सुन्दर भावना है! [ ६६ ]

श्राज सोहाग के रात चंदा तुम उइही।
चंदा तुम उइहो सुरुज मित उइही।। १।।
मोर हिरदा बिरस जिन किहेउ मुरुग मित बोलेउ।
मोर छितिया बिहरि जिन जाइ तुपह जिनि फाटेउ।। २।।
श्राजु करहु बड़ी राति चंदा तुम उइहो।
धिरे धिरे चिल मोरा सुरुज बिलम करि श्रइहो।। ३।।
श्राज सोहाग की रात है। हे चन्द्र ! तुम उदय होना। पर हे सूर्य !

तुम उदय मत होना ॥ १ ॥

हे मुर्गे ! तुम आज न बोलना । बोलकर मेरे हृद्य को विरस मत करना । हे पौ ! तुम आज न फटना । कहीं मेरी झाती न फट जाय ॥ २ ॥ हे चाँद ! तुम आज बड़ी रात करना और उदय होना । हे मेरे सूर्य ! तुम आज धीरे-धीरे चलकर देर से आना ॥ ३ ॥

इसे लिखते समय मुभे 'प्रवीण राय' का यह किवत्त याद श्राया था— कूर कुरकुट कोटि कोठरी निवारि राखों, चुनि दें चिरैयन को मूँ दि राखों जिलयों। सारँग में सारँग सुनाइ के 'प्रबीन' बीना सारँग दें सारँग की जोति करों थिलयों।। बैठि परयंक पे निसंक हैं के श्रंक भरों करोंगी श्रधर पान मैन मत्त मिलियों। मोंहि मिले इन्द्रजीत धीरज निरन्द्र राय एहो चंद श्राज नेकु मंदगति चिलयो।।

नाहक गौन दिहे मोर बाबा बालक कंत हमार रे। चीलर श्रस दुइ देवर हमरे बलमा मुसे श्रनुहार रे॥१॥ तेलवा लगायउँ बुकडवा लगायउँ खटिया पदिहेउँ श्रोलारि रे। नेपे नेपे श्राइ विलिरया सवितया लैं गई बलमा हमार रे॥२॥ सासु मोरी रोवैं ननद मोरि रोवै रोवइ हमारि बलाइ रे। कोठवा में ढूँ देउँ श्रटिया में ढूँ देउँ खटिया तरे रिरिश्चाइ रे॥३॥

मेरे बाबा ने मेरा गौना नाहक ही किया। मेरा पति तो श्रभी बिल्कुल बालक है। मेरे दो देवर हैं, जो चीलर (कपडे की सफेद जूँ) जैसे है, श्रीर मेरा पति चुहे की तरह है॥ १॥

मैंने पित को उबटन लगाया, तेल लगाया और खाट पर सुला दिया। हाय ! बिह्वी सीत की तरह चुपके-चुपके आई और गेरे पित को उठा ले गई॥ २॥

मेरी सास रो रही हैं। मेरी ननद रो रही हैं। मैं क्यो रोजें ? मेरी बला रोबे। श्रंत में मैने भी कोठे पर टूँढा, श्रटा पर खोजा तो देखा कि पति खाट के नीचे पडा रिरिग्रा रहा है॥ ३॥ राम ! राम ! पित का इससे श्रिषक वीभरस चित्र कोई क्या खीचेगा ? इस गीत की स्त्री शुवती है, पित बालक । ऐसे श्रानशेल विवाह का जो पिरिणाम होना चाहिये, वह 'रोवइ हमारि बलाय' में साफ़-साफ उतर श्राया है । पित के लिये स्त्री के हृदय मे कोई सहानुभूति नहीं है । ऐसे बेमेल विवाहों में धर्म की रच्चा धर्म-शास्त्र कहाँ तक कर सकेगा ? यह विचारणीय है ।

[ 45]

पाँच वरिसवा के मोरि रॅगरेली ऋसिया बरिस क दमाद। निकरि न ऋषे तू मोरि रॅगरेली ऋजगर ठाढ़ दुवार॥१॥ ऋाँगन किचकिच भीतर किचकिच बुढ़ऊ गिरे मुंह वाय। सात सखी मिलि बुढ़ऊ उचावे बुढ़ऊ सेंदुर पहिराव॥२॥

पाँच बरस की प्यार में पली हुई मेरी कन्या है और अस्सी वर्ष का दामाद है। ऐ प्यार में पली हुई मेरी बेटी! बाहर निकल श्राद्यों न ? देखो, द्वार पर श्रजगर खडा है॥१॥

श्राँगन में कीचड, भीतर भी कीचड । बुड्ढा दामाद मुँह बाकर गिर पड़ा । सात सिखयाँ मिलकर उस बुड्ढे को ऊँचा कर रही हैं। श्रीर कहती हैं, बुढ़े ! कन्या के सिर में सिंदूर तो लगा दे ॥२॥

इस गीत में वृद्ध विवाह का मजाक उडाया गया है। बुड्ढे को अजगर बताना बडा सरस और अर्थ-पूर्ण है। जैसे अजगर चल फिर नहीं सकता हैसे बुड्ढा भी। जैसे अजगर शिकार को निगल जाता है। बैसे ही बुड्ढा भी अबोध कन्या के जीवन को निगल जायगा।

[ 33 ]

बनवारी हो, हमरा के लिएका भतार॥ लिएका भतार लेके सुत्तलीं त्र्योसरवाँ। बनवारी हो, रहरी में बोलेला सियार॥१॥ खोलं के तो चोली बंद खोलं ला केवार। बनवारी हो, जिर गैले एंडी से कपार॥२॥ रहरी में सुनि के सियरा के बोलिया। बनवारी हो, रोवे लगले लिरका भतार॥३॥ श्रॅंगना से माई श्रद्धलीं, दुश्ररा से विहना। बनवारी हो, के भारल वबुश्रा हमार॥४॥

है बनवारी ! मेरा स्वामी लडका है। श्रोसारे में में उसे लेकर सोईं। उसी समय सियार श्ररहर के खेत में बंला ॥१॥

खोलना तो था चोली का बंद । वह खोलने लगा केवाड़ा । मेरा तो एँडी से कपाल तक जल उठा ॥२॥

श्ररहर के खेत में सियार की बोली सुनकर वह तो रोने लगा ॥३॥ श्राँगन से माँ दौड़ी; बाहर से बहन; किसने मेरे बबुश्चा को मारा है ॥४॥

यह बालक पति के साथ एक युवती बहू की मनी-वेदना का चित्र है।

हिंदि के कलस पर दियना जरत है वह देखो समुर दुवार । संड्वे की थूनी लागे ठाढ़ि दुलहिन देई दुलहे जो पूछत वात । १॥ मंड्वे की थूनी लागे ठाढ़ि दुलहिन देई दुलहे जो पूछत वात । १॥ मंड्वे की थूनी लागे ठाढ़ि दुलहिन देई दुलहे जो पूछत वात । तुम्हरे दादुलिजी के सोने धीराहर हमहूं का देव वसेर ॥ १॥ (मराहावाह)

मेरे पिछ्नाडे बँसवारी है, जिसमें कोयल ने बसेरा लिया है। हे कोयल ! तुम मेरा पिछ्नाडा छोडकर जाकर नंदनवन मे बसेरा लो न ? ॥१॥

श्रमुक राम (वर का नाम) मोड़ों मोड़ों घूम रहे हैं। हे बाप! मैं कोयल लूँगा। बेटा! कोयल न मिट्टी की बनती है, न बाज़ार में बिकती है। कोयल तो समधीजी के माँड़ों के नीचे मिलेगी, जिनके घर में कन्या कुमारी है॥२॥

दूलहाराम गली-गर्ला में घूम रहे है, श्रौर पूछ रहे है कि ससुरजी का द्वार कीन है ?

सोने के मुँड़ेर पर दिया जल रहा है, वही ससुरजी का द्वार है ॥३॥ माँड़ों की थून से लगकर दुलहिन खड़ी है। दूल्हे ने कहा — तुम्हारे पिता के घर का धौराहर सोने का है, उसमें मुसे भी बसेरा लेने दो ॥४॥ इस गीत में दूलहा दुलहिन स्वयं अपनी जोडी चुन रहे हैं।

# [ 68 ]

कनक दियट दियना बरै; दियना बरा है आकास।

श्राहो दूलह दूलही गज चौकी।
दृलह के चीरा सोनहूला जैसे संभा पलास के टेसू,
श्रहो रँगहु न बाबुल खिचड़िया॥१॥
ससुर मनावन वै चले बाबुल लेहु न गजवा पचास
से हाथ उठावहू न।
गज धरि राखउ गजसार में हमरे गज हैं अनेक
बाबा नाहीं भूखल हाथी हउद के॥२॥
सार मनावन वे चले जीजा लेहु न तुरङ्ग पचास
श्राहो हाथ उठावहू भई देर से।

धरि राखड घोड़ घोड़सार में हमरे घोड़े है अनेक बाबू भूखे नहीं हम घोड़े जीन को ॥३॥

सासु मनावन वै चली बाबुल लेहु न मानिक मुंदरिया से हथवा उठावह न।

धरि राखउ द्दीरा मोती सासु जी द्दीरन भरा है ऋमार ऋाहो नहीं भूखे मुंदरी माल के ॥ ४॥

सरहज मनावन वे चली बावुल लेहु न हथना विजायट से हाथ उठावह न।

धरि राखउ ऋपना विजायट, गहनन भरी है संदृक बीबी नाहीं विजायट साध है ॥ ४॥

सारी मनावन वै चली जीजा हमरे न फुटही कउड़िया का तोहरे भेट दें।

र्जाजा त्रापन याद देइ जाहू त्राहो जीजा त्रपने परेम भेट देऊँ से हथवा उठावहु न ॥ ६॥

इतना वचन नौसे सुनलै श्राहो सुनहु न पवलै से चौकी बइठ जेवना से जेवलै से पान लेइ द्वारे गये॥०॥ (पीलीभीत)

सोने की दीयटि पर दिया जल रहा है। दिया त्राकाश में जल रहा है। श्रहो ! दूलहा-दुलहिन गज-चौकी पर है।

दूलहे के सिर का चीरा सुनहत्ते रंग का है, जैसे शाम के वक्त ढाक का फूल। हे पिता ! उसे खिचड़ी रङ्ग से रङ्ग दो न ? ॥१॥

ससुर मनाने चले । हे बेटा ! पचास हाथी लेलो और हाथ उठा लो।

हे बाबा ! हाथी को हाथी-शाला में रख छोड़ो । में हाथी श्रौर होंदे का भूखा नहीं हूँ । साला मनाने आये। हे जीजा ! पचाम घोडे लो और हाथ उठाओं बड़ी देर हो रही है।

हे बातू ! अपने घोड़े घोडेमाल में रख छोडो । हमारे यहाँ बहुत-से घोडे हैं । में घोडे और जीन का भूखा नहीं हूँ ॥३॥

सास मनाने ऋाई। हे बेटा! मानिक की ऋँग्ठी लो ऋौर हाथ उठाक्रो।

हे सासजी । श्रपने हरी-मोती श्रपने पास रख छोडो । हीरो का तो हमारे यहाँ श्रम्बार लगा है । मै श्रॅंगूठी श्रौर धन-दौलत का भूखा नहीं हूं ॥४॥

सरहज मनाने त्राई । हे बातू ! हाथ का बिजायट लो त्रीर हाथ उठात्रो ।

श्रपने विजायठ रख छोडो । गहनों से संदूक भरा है । हे बीबी ! विजायठ की सुभे साध नही ॥४॥

साली मनाने ऋाई। है जीजा ! हमारे पास फूटो कोडी भी नहीं है। तुमको भेंट क्या दूँ १ ऋपनी याद छोड जाओ। ऋपने प्रेम से जो भेट हम हे, सो लो और हाथ उठाक्रो ॥६॥

दुल्हे ने इतना वचन सुना। सुनने भी न पाये कि चौकी पर बैठ गये। भोजन किया और पान खाकर बाहर गये॥७॥

इस गीत में धन के मुकाबलों में प्रेम श्रीर नम्रता का महत्त्व दिखाया गया है।

[ 42 ]

मेरी लाडो सोवे अटारियॉ, तले भूमर ऊपर वालियॉ ॥ १॥ लाडो सोय-साय जब जागिये.

अपने दादल से बर माँगिय। वादल एक कहा मेरा मानियो, साँवरा बर मत हूँ दियो।। २।।

पोती मत करें मन पछतावला,

तरी दादी गोरी दादा साँवला॥३॥ बेटी सोय-साय जब जागिये, अपने पीता मे बर माँगिये। पिता एक कहा मेरा मानियो, साँवरला वर मत दूँ दियो॥४॥ बेटी मत करें मन पछतावला,

तेरी अम्मा गोरी पिता सॉबला ॥ ४॥ बटी सोय-साय जब जागिये, अपने भाई में बर मॉगिये। भैया एक कहा मेरा मानियो, सॉबरला बर मन हुँ ढ़ियो॥ ६॥ बहुन मत करें मन पछताबला,

तेरी भाभी गोरी भैया साँवला॥ ७॥ ( मुज फ्र नगर )

मेरी लाडली बेटी अटारी पर मोनी है। उसके कान में नीचे कुमर

सी-साकर बेटी जगी, तब उसने श्रपने दादा से वर मांगा। हे हादा! मेरा एक कहना मानना कि साँवला वर न हुँदना॥ २॥

हे बेटी मन मे पछ्ता न, तेरी दादी गोरी है और दादा सॉबला॥३॥

बेटी सो-साकर जगी, तब उसने ग्रपने पिता से वर माँगा। है विता! मेरा एक कहना मानना कि साँवला वर न हें हना॥ ४॥

हे बेटी! मन में पछता न, तेरी माँ गोरो है ग्रीर पिना साँवला॥ १॥

बेटी सो-साकर जब जगी, तब उसने श्रपने भाई से वर माँगा है हे भाई! मेरा एक कहना मानना; मेरे लिये साँवला वर न हुँ हना ॥ ६ ॥ हे बहन ! मन मे पछता न; तेरी भावज गोरी है श्रीर भैया माँवला ॥ ७ ॥

सारा खान्दान ही साँवला था, तब बेटी के साथ सहानुभूति तो किसकी होती ? पर इस गीत से कन्या के मन की थाह तो मिल ही जाती है कि कन्या गोरे रंग के वर को विशेष पसन्द करती है।

[ ७३ ]

पाँच पंडा बोल बाबुल उन घर कन्या न ऋौतरें।
एक निर्धान ह जिन देउ बाबुल, रहन देउ कुवाँरी।
निधनी जब तड़प बोलें ऋनुख मेरे जिय को सहै।। १।।
एक हरजोतिया जिन देउ बाबुल रहन देउ कुवाँरी।
हरजोतिया हर जोत ऋ।वें, माँगे नौ दस रेंदियाँ।
भरके कठौता छांछ माँगे ऋनुख मेरे जिय को सहै।। २।।
एक जुऋ।रिहिं जिन देउ बाबुल, रहन देउ कुवाँरी।
इब हारे द्रव्य हारे कबहूँ की बेरा हमें हारे,
लाज तम्हें ऋाय है।। ३।।

एक पढ़े पंडित देउ बाबुल जासें महा सुख पाय हैं। हाथ घोती बगल पोथी

> देखि मब जग सीस नवाय है॥४॥ ( इटावा )

हे बाबा । पाँच पांडवो या पंडो को सुमिरो। उनके घर कन्या नहीं पेंदा होती।

हे बाबा ! धनहीन को कन्या न देना; बलिक क्वाँरी रहने देना। धनहीन जब तडपकर बोलेगा तब भुक्त भज्ञाहट कीन सहेगा ?॥ १॥

हल जोतनेवाले को भी कन्या न देना, बल्कि कुमारी रहने देना। वह हल जोतकर श्रायेगा नौ-दस रोटियाँ माँगा। कडौता भरकर महर मांगेगा। सुँभलाहट कौन सहेगा ? ॥ २ ॥

जुप्रारी को भी कन्या न देना, चाहे कुमारी रहने देना। लाजशरम

हारेगा, धन-दौलत हारेगा, कभी सुक्ते भी हार देगा, तुमको लजा स्रायेगी॥ ३॥

श्रच्छे पढे-लिखे पंडित को देना; जिससे खूब सुख पाऊँगी। जिसके हाथ में घोती श्रीर बगल में पोथी होगी, सारा संसार उसे देखकर सिर सुकायेगा॥ ४॥

कन्या को इच्छा कितनी सुनदर है ?

### [ ७४ ]

लाड़ो की अम्मा अरज करे हो मेरा लायक सा, समधी दूँ डियो, कुलकी मेरी समधिन दूँ डियो। चन्द्र-बदन से लड़का दूँ डो मेरे कान्हा की उन्हार॥१॥ जो तुम दूँ डो मोंडी सूरत के बुरैली सूरत के,

मरूँगी जहर विष खाय। मरूँगी त्र्याख धतूरा खाय तोरी सेजों न दूँगी पैर॥२॥ ( मेरठ )

दुलारी बेटी की मां उसके पिता से विनती करती है कि योग्य समधी ढ्रॅंडना। कुलवन्ती समधिन ढ्रॅंडना। चंद्रमा के समान मुॅंह वाला वर ढ्रंडना, जैसा गरा कान्ह (कृष्ण या पुत्र) है॥ १॥

यदि तुम भोडी सूरत-शकल का, भद्दे रूप-रंग का वर हूँ ढोगे तो में विप खाकर, मदार ख्रौर धतूरा खाकर मर जाऊगी ख्रौर तुम्हारी सेज पर कभी पैर न रक्खूँगी॥ २॥

माता को भी कन्या के वर के बारे में किननी चिता रहती है, इस गीत में यह दिखाया गया है। सेज पर पैर न रखने की सज़ा साधारण नहीं है। [ ٧٤ ]

लील लील घोड़वा कँवर असवरवा रे, कुरखेते उठ गइली धूर रे। चन्द्र भरोखवन ठाढ़ी रे माता नीहारेली, धीया दस आवर होय रे।। १।। हथिया त आवेले अनती से गनती रे. घोडवा जे आये सौ साठि। मारे वरतिया के कसमस रहीवो न सभै. पावन खेह उधीराय रे॥२॥ होत बिहान परल सोरो सेनुर, नव लाख दाहेज थोर रं। भीतरी के गेड़ वा बहर दे सरली, सतरू के धीया जनी होइ हो।।३॥ समधी जे वइठेजें लाली पजॅगिया हो. त्राप प्रभु सथरी विछाइ रे। सपनी जे छाँटै लैं लमी लमी बतीया रे, श्राप प्रभु सीर नवाइ रे ॥ ४॥ ई धीत्रवा मोरी त्रयेरनी वयेरनी, ई धीया, सत्र हमारि रे। धीत्रवा मोर नत्र लुटावली, अवरो हरली मोर गेयान रे ॥ ४॥ (गाजीपुर)

कुँवर (वर) नीले घोड़े पर श्रम्भवार है। घोड़े की टापों से ऐसी धूल उड़ी, जैसी कुरुचेत्र में उड़ी थी। माता चन्द्राकार भरोखे पर खड़ी दोकर देख रही है। वह प्रसन्न होकर कहती है कि श्रीर भी दस कन्यायें हों ॥ १ ॥

हाथी तो अनिगनती आये। साठ सौ घोडे आये। बरातियों की कसमस से राह नहीं दिखाई पड रही है। उनके पैरो से बहुत धूल उठ रही है॥ २॥

सबेरा होते-होते कन्या की मॉग में सिन्दृर पडा, तब नौ लाख दहेज भी कम समक्षा गया। माता ने भीतर का लोटा भी बाहर पटक दिया और कहा—शत्रु के भी कन्या न हो॥३॥

समधी लाल पलंग पर बैठे हैं। मेरे प्रभु (कन्या के पिता) चटाई चिछाकर बैठे हें। समधी लम्बी-लम्बी बातें छुँट रहे हैं, मेरे प्रभु सिर नवाये बैठे हें॥ ४॥

यह कन्या मेरी वैरिन हैं। इसने मेरा नगर लुटवा लिया श्रौर मेरी सुध-बुध भी हर ली ॥ १ ॥

विवाह की धूम-धाम और दहेज की कुप्रथा से कन्या की माता के हृद्य मे जो उतार-चढाव होता है, इस गीत में उसका सच्चा चित्र स्वीं वा गया है।

## [ ωξ ]

वाबल तरा सींकों का घरवारे, वाबल चिड़ियाँ तोड़ गईं। वेटी ध्यौर छवाय ल्गा री, लाडो घर जाओ आपने ॥१॥ यावल तेरा चौका जो मृना रे, बाबल तेरी धीय विना। वेटी वांमनी लगाय ल्गा री, लाडो घर जाओ आपने ॥२॥ वाबल तेरा पानी जो भिनके रे, बाबल तेरी धीय बिना। वेटी कहारी लगा ल्गा री, लाडो घर जाओ आपने ॥३॥ बाबल मेरा डोला जो अटका रे, वाबल तेरे महल मे। वेटी दों ई'ट विचाय दूँगा री, लाडो घर जाओ आपने ॥४॥

बाबल मेरी गुड़िया जो सृनी रे, पिताजी तुमरी बेटी बिना। बेटी मेरी पोती जो खेलें री, लाडो घर जास्रो आपने॥४॥ (मेरठ)

हे बाबा ' तेरा घर सीको का बना है। उसे चिड़ियाँ तोड गईं। हे बेटी ! दसरा छवा लुँगा, तुम अपने घर जाओ॥ १॥

हे बाबा! तेरी कन्या के बिना तेरी रसोई सूनी है। हे बेटी! ब्राह्मणी लगा लूँगा, तुम अपने घर जाओ ॥ २॥

हे बाबा! तेरी कन्या के बिना तेरा पानी-घर भिनक रहा है। हे बेटी! कहारिन लगा लुँगा, तुम अपने घर जायो॥३॥

हे बाबा ! तेरे महलो मे मेरा डोला श्रटक गया है। हे बेटी ! दो ई'टे श्रीर जुड़वा लुँगा ? तुम श्रपने घर जाश्रो ॥ ४ ॥

हे पिताजी ! तेरी बेटी बिना गुडियां सूनी हो जायँगी । हे बेटी ! मेरी पोती खेलेगी । तुम अपने घर जाख्रो ॥ ४ ॥

कन्या विवाह के बाद पराई हो जाती है। पिता उसे घर मे नहीं रख सकता।

## [ ७७ ]

हरो हरो गुबरा पीत्रारो है माटी,

रनीयाँ ने महल लीपात्रो।

महलन उपर कागा जो बोलें, कागा के बचन सुहाउनें ।। १॥ उड़ी न कागा तुम्है दिहै धागा,

सोनवा मढ़ईयौं तोरी चोंच। जो रे बीरन घर आवेरे रूपा मढ़इयों तोरी पाँख।। २।। कागा विचारे जनों न पाये बीरन ठाढ़े हैं दुआर। बीरन आये कुछ न लाये सासु ननद मन रूठी।। ३।। जेठानी नीसो दिन बोला रे बोले बीर मोर चले हैं रिसाय। हाथन मेंहदी पायेन जेहरी कैसे मनामें राजा बीर॥४॥ सासु ननदित्रा पैइन्रों तोरी लागों,

तुमहीं मनावो राजा बीर। हाथा की मेंहदी धोई तुम डारो पायेन डारो उतार भपट मनावो राजा बीर॥ ४॥

घोड़न की बाघा पकरे बेटी जो रोमें,

वीर मोरे घूपे नवारो ।
धूप नेवारों बहिनी बागा बगीचा, और द्दुली केरे देस ॥ ६॥
ऊचे चिंद चिंद माया जो हैरे अवत बहिन औं भाय।
बुछे डोलीच्या बुछे कहरवा, टूठे पूत घर आमें ॥ ७॥
बैठो न पूत मोरे लाले पिलेंग पर, कहो बिंदन केरी बात।
बहिनी के रोवे में छतीच्या फटत है, बरसत बड़े बड़े मेघ ॥ ६॥
कैसे उपजे पूत सपूत बहिनी रोवत कैसे छाड़ी।
करो न माया मोरी पूरीचा कचोरीचा,

बहिनी चलन हम जान।। ६॥ करो न भौजा मोरी डवीत्रा पोटरीया, बहिनी चलन हमजान। उचे चिंद चिंद बहिनी जो हेरें, आवत वीर हमार ॥१०॥ वीर आये चीर लाये, सामु ननद हँसि बोलीं। सामु का हरो ननद का पीत्रारे, हमका दिखन केरो चीर॥११॥ मैलो कुचैलो छोरो न बिंहेनी, पिंहरो दिखन वाली चीर। ऊँचे पिलग पर जिन बैठो बीर, पूछी न सजन हमार॥१२॥ पठवौ न साजन बहिनी हमारी, सामन रहे दिन चार। सामन सब बेटी भूला जो भूले, भादों गरुये गंभीर॥१३॥

कुत्राँ सबै वेटी नेवरता जो खेलैं, कातिक गौरी सेरामें। स्रगहन सबै वेटी गौने जो जिह्ये,

तव हम वहिन पठामें ॥१४॥ ( त्र्यागरा )

ताजा गोवर स्रोर पीली मिट्टी, दोनों मिलाकर बहु रानी ने महल लिपवाया। महल के ऊपर कीवा बोल रहा है। कीवे के बचन बडे सुद्दावने हैं॥ १॥

हे कौवा ! उडकर जाम्रो न ? तुमको धागा (रेशम का तागा गले मे बाँधने के लिये) दूँगी; सोने से तुम्हारी चोच मटाऊँगी; मेरे भैया घर म्रायेगे तो तुम्हारे पंख चाँदी से मटाऊँगी ॥ २ ॥

कौवा ग्रच्छी तरह बोल भी न पाया था कि भाई दरवाज़े पर खडे हैं। भाई ग्राये, ग्रौर कुछ नहीं लाये; इससे सास ग्रीर ननद मन मे रूठ गई है ॥ ३॥

निटुर जेटानी ने बोली मारी। मेरे भाई नाराज होकर चले गये। मेरे हाथों में मेहदी लगी है, पैरो में जेहरी (एक गहना) है, बाहर जा नहीं सकती। मैं भाई को कैसे मनाऊँ ?॥ ४॥

हे सासजी और ननदजी ! तुम्हारे पैर लगती हूँ, तुम्हीं राजा भाई को मना लो। दोनों ने कहा—हाथों की मेंहदी धो डालो और जेहरी उतार डालो, कपटकर राजा भाई को मना लो न ?॥ १॥

घोड़े की बाग पकडकर बहन रोने लगी कि हे भाई ! धूप में न जाओं। भाई ने कहा—हे बहन ! (रास्ते के) बाग-बगीचों में श्रौर श्रपने बाप के देश में घूप सिटा लूँगा॥ ६॥

ऊँचे पर चढ़कर माँ देखने लगी कि बहन श्रीर भाई श्रारहे हैं। पर उसने देखा कि झूँ झी डोली, झूँ झे कहार श्रीर रूठे पुत्र घर श्रा रहे हैं॥ ७॥ हे पुत्र ! रोरी लाल पलँग पर बैठो श्रौर बहन की बात सुनाश्रो। हे माँ ! बहन का रोना सुन कर तो छाती पटती है, जैसे बडे-बडे बादल बरसते हैं॥ मा

हे पुत्र ! तुम कैसे सपूत उपजे, जो रोती हुई बहन को छोड़ श्राये ? हे माँ ! पूरी श्रीर कचीडी बना दो, मैं बहन को लाने जाऊंगा॥ ६॥

हे मेरी भावज ! डिबिया श्रौर पोटरी (गठरी) तैयार कर दो, में बहन को लाने जार्फगा। ऊँचे पर खड़ी होकर बहन देख रही है कि मेरे भाई श्रा रहे हैं॥ १०॥

भाई श्राये, चीर लाये। सास श्रीर ननँद ने हँस कर बात की। सास को हरे रंग की, ननँद को पीले रंग की साडी श्रीर मेरे लिए दक्किनी चीर लाये॥ १९॥

हे बहन! मैला-कुचैला कपड़ा उतार डालो न ? दिक्खनी चीर पहनो । हे भाई! ऊंची पलॅग पर अब चढ़कर न बैठो और मेरी विदाई के लिये मेरे सजन को पृछो ॥ १२ ॥

हे सजन! मेरी बहन को विदाकर दो। श्रव सावन के चार ही दिन रह गये है। सावन में सब बेटियाँ भूला भूलती हैं। भादों में बड़ी बरमात होती हैं॥ १३॥

कार में सब बेटियां नवरता ( ? ) खेलती हैं श्रौर कातिक में गौरी ( गोबर की बनी पार्वती ) की मूर्ति सीराती हैं। श्रगहन में जब सब बेटियो गोंने जाने लगेंगी, तब में बहन को भेज दूँगा॥ १४॥

पहली बार बहन को घर ले जाने के लिये उसका भाई श्राया था, पर कुछ ले नहीं श्राया था; इससे बहन की ससुराल में उसकी कुछ क़दर नहीं हुई। लेकिन दूसरी बार जब साड़ियाँ श्रोर कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेकर श्राया, तब उसकी बड़ी श्रावभगत हुई। [ ७<del>५</del> ]

एक ही घरवा के बत्तीस दुआर हो, बत्तीसों दुअरवा पर मरिच के गाँछ। सेर भर मरिच हो सासू सिलवटी धरी देइ हो मरिच पीसत हो सास् धूपे आठो अंग हो॥१॥ जेहूँ तोरा बहुआ रे धूपल आठो अंग हो। श्चपना बाबा घर से चेरिया बोलाउ॥२॥ हमरा बाबाजी के का करबू जोर हो। नाचेला नचनियाँ रे. भइया बकसले घोड़ ॥३॥ मोरा पिछु अरवा कहँ रवा हित भइया हो। श्रद्धसनी लोलारी बहुत्रवा नइहर पहुँचाव ॥ ४॥ भररे भरोखा चढ़ी श्रम्मा निरेखे हो। कस देखो बेटी के डंडिया भलकत आवे हो।। ४।। किया बेटी चोरिनी रे. किया बेटी चटनी हो। किया बेटी दीहलु हो सास के जवाब।। ६।। नाहीं बेटी चोरनी हो नाहीं बेटी चटनी हो। इन बेटी दीहली हो सासु के जवाब।। ७।। एक भर अइलु हो बेटी दुई भर जाह हो। ढॅकले स्रोहारल बेटी सासुर जाहु ॥ ५॥ (आजमगढ)

एक घर के बत्तीस दरवाज़े हैं। बत्तीसो दरवाज़ो पर मिर्च के पेड़ हैं। सेर भर मिर्च पीसने के लिये सास ने सिल पर रख दिया। है सासजी! मिर्च पीसते-पीसते ग्राटो श्रंग बेदम हो जाते हैं॥१॥

हे बहू! मिर्च पीसने से तुम्हारे आठो श्रंग थक जाते है तो नैहर से दासी बुलाओ ॥२॥ हे सासजी ! मेरे पिता पर तुम्हारा क्या ज़ोर है ? उनके यहाँ नचिनयाँ नाचते हैं श्रीर मेरा भाई उनको घोड़ा इनाम देता है ॥३॥

हे मेरे पिछवाड़े बसे हुये कहार भाई! ऐसो लड़का बहू को नैहर पहुँचा दो ॥४॥

भाँभर भरोखे पर से माँ देख रही हैं। बेटी की यह पालकी कैसी भलकती श्रा रही है ॥४॥

हे बेटी ! तुम चोरी करती हो ? या चटोरी हो ? या तुमने सास को जवाब दिया है ? ॥६॥

न बेटी चोर है, न चटोरी। हे माँ ! इस बेटी ने सास को जवाब दिया है ॥७॥

है बेटी ! जिस तेज़ी से श्राई हो, उससे दूनी तेज़ी से वापस जाश्रो। श्रोहार खोले बिना ही ससुराल बापस जाश्रो॥=॥

इस गीत में यह दिखाया गया है कि कन्या यदि ससुरात से अपने किसी दोष-वश आई हो तो मता उसका आदर नहीं करती।

जुगुित से परसी जी ज्योनार—किर किर के सतकार। पेड़ा बरफी श्रीर श्रमिरती, खाजे खुरमा घेवर परसो, गुप-चुप सोहन हलुश्रा परसी, कलाकन्द की बरफी परसी, मक्खन बरा जलेबी परसी, पेठा श्रीर इन्दरसे परसी, बूँदी श्रीर बतासे परसी, खुर्चन श्रीर मलाई परसी, खोया बालू-साही परसी, खुरुमा लडुश्रा सब के परसी, दालमीठ श्रक मठरी परसी, तरे तिकोना सब के परसी, बूरा मिश्री जल्दी परसी, रबड़ी दही सबी के परसी, सिखरिन दूध लाय के परसी, चुड़ी कचीड़ी लुचुई परसी, खरी कचीड़ी सब के परसी. बेसन बरा पकीड़ी परसी, हापड़ के तुम पापड़

परसौ; मालपुत्रा श्रक्त पृत्रा परसौ, दाल भात सन्नाटी परसौ, मूँग समूची सब के परसौ, कढ़ी करायल रौतो परसौ, खट्टे मिट्टे बरा परोसौ, सुरुभी को घिड गडुश्रन परसौ, रसगुल्ला रसदार।

जुगुित से परसी जी ज्योनार ॥१॥
सोया मेथी मरसो परसो, सरसों ऋरु चौरय्या परसो,
पालक पोय भसूँ हे परसो, मूरी मिरचे सब के परसो, हरी-हरी
तुम धिनयाँ परसो, कटहर बड़हर लोकी परसो, कद्दू और
करेल परसो, रायलभेरा भाटा परसो, भिंडी धित्रा तुरैया
परसो, पेठा की तरकारी परसो, त्राल् और रताल् परसो,
पृथ्वीकन्द चचेंड़ा परसो, ऋदरख की तरकारी परसो, केला
की तरकारी परसो, धिनयाँ की तुम चटनी परसो, बशुआ
की तरकारी परसो, पोदीना की चटनी परसो, छिरिका
गलका अमरस परसो, आम अचारी सूखा परसो, दाख
मुख्वा सब के परसो, ऋदरख कमरख सब के परसो,
सबी खटाई सब के परसो, हा हा करि करि जल्दी परसो,
सत्य भाव से सब के परसो, करि करि के सतकार।

जुगित से परसौ जी ज्योंनार ॥२॥ सिलहट की नारंगी परसौ, फरुखाबादी मिठवा परसौ, सेव तृत सहतृत चिरौंजी चिलगोजा अखरोटन परसौ, प्रागराज की सकड़ी परसौ, गरी छुहारे पिस्ता परसौ, नरम मखाने सब-के परसौ, खिन्नी और लुकाठन परसौ, अनन्नास अंगूरन परसौ, जल्द चिरौजी सब के परसौ, मूँगफली भिर दोना परसौ, किसमिस आम टिकारी परसौ, नौधा अरु तरबुजवा परसौ, चपटा और मालदहा परसौ,

मोहन भोग बम्बई परसी, गोला आमुनि जामुनि परसी, खरबुजवा तुम सब के परसी, सोया हिंगहा जुगिया परसी, देसी आम सबी के परसी, कंचन भरि भरि थार। पुरोहित करि करि के सतकार। परासी सब नर बारंबार।

जुगित से परसौ जी जेवनार ।।३।।
गंगा जल जमुना जल परसौ, नदी नरवदा को जलु परसौ,
सरजू का जलु सब के परसौ, सिंध सरमुती को जलु परसौ,
कावेरी कृश्ना जलु परसौ, मानसरोवर को जलु परसौ, नदी
गंभीरी को जलु परसौ, फलगू महानदी को परसौ, ठंडे जल
सब ही के परसौ, हा हा किर किर सब के परसौ, बिनती
किर किर भोजन परसौ, हाथ जोरि के सब के परसौ, प्रेम
प्यार किर सब के परसौ, छोटे बड़े सबी के परसौ, ज्ञादर
किर सब के परसौ, समधी लमधी के दिग परसौ,
चारों भाइन के दिग परसौ, कि विशिष्ठ तर जल्दी परसौ,
ऋषि मुनियो तर जल्दी परसौ, के देवतन के दिग परसौ,
हाथ धुलान्त्रो पान खवान्त्रो, ज्ञामूषण वस्तर पिहरावौ,
जनवासे सब को पहुँचावौ, किर किर वाहन त्यार। गावै
तुलसीदास गँवार, जुगित से परसौ, जी ज्योंनार।।।।।

इस गीत में भोजन के चोष्य, चर्च्य, लेहा, पेय, सब प्रकार के पदार्थों के नाम गिनाये हैं। पता नहीं, इसके रचियता "तुलसीदास गॅवार" वही सुप्रसिद्ध तुलसीदास है, या गीत को प्रचलित करने के लिये किसी चतुर ने यह 'गँवारपन' किया है। गीत मे जिन पदार्थों के नाम श्राये हैं, वे ये हैं—

पेडा, बरफ़ो, श्रमिरती, खाजा, खुरमा, घेवर, गुपचुप, सोहन-हलुश्रा, कलाकन्द, मक्खन, बरा, जलेबो, पेठा, इन्दरसा, बृन्दी, बतासा, खुर्चन, मलाई, खोवा, बालूशाही, लड्डू, दालमोट, मठरी, तिकोना (समोसा), बूरा, मिश्री, रबड़ी, दही, सिखरन, दूध, पूरी, कचौडी, लुचुई, खस्ता, कचौड़ी, बेसन का बरा, पकौडी, हापड के पापड़, मालपुत्रा, पूत्रा, दाल, भात, मूँग, कही, रायता, खट्टे मीठे बरे, गाय का घी, रसगुल्ला, सोश्रामंथी-मरसे का साग, सरसों, चौराई का साग, पालक-पोई का साग, भसींड, मूरी, मिर्च, हरी धनियाँ, कटहर, बडहर, लौकी, कहू, कं ला, भांटा, मिंडी, घिया-तुरोई, कोहंडा, श्रालू, रतालू, जमींकन्द, चचेंडा, श्रदरक, केला, बथुत्रा, पोदीना, श्रमस्स, श्राम का श्रचार, दाख का मुरब्बा कमरख, सिलहट की नारंगी, फरुखाबाद की मिठाई, सेब, शहत्त, चिरौजी, चिलगोज़ा श्रखरोट, प्रयाग की सकड़ी गड़ी, छुहारा, पिस्ता, मखाना, खिल्ली, लुकाट, श्रनलास, श्रमूर, मूँगफली, किसमिस, श्राम, तरबूज, गोल-चपटा-मालदह-मोहनभोग श्रीर बम्बई श्राम, जामुन, खरबूजा, हिंगहा, १ जुगिया, १ गङ्गा, जमना, नर्मदा, सरयू, सिन्धु, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा मानसरोवर, गंभीरी, फलगू, महानदी श्रादि निदयों का ठंडा जल।

इस गीत में खाने-पीने की प्रायः सभी ख़ास ख़ास चीज़ों के नाम ष्या गये हैं। साथ ही हिन्दुस्तान भर की सुप्रसिद्ध निद्यों के नाम भी ष्या गये हैं। गानेवालियों को खाने-पीने की चीज़ों के नाम ही नहीं, बहिक भगोल की यह शिक्षा भी गीतों के द्वारा मिलती रहती है।

## ञ्रनुक्रमणिका

|     | >>                        |     | गीत | न ०        | पु                 | ० सं० |
|-----|---------------------------|-----|-----|------------|--------------------|-------|
| गीत |                           | सं० | ৩=  | एक ही घ    | ारवाके             | 3 5 5 |
|     | श्रपने पिया कि पियारी     |     |     |            | ऐ                  |       |
| 88  | श्ररी श्ररी काली कोइलि    | ३२८ | 30  | ऐ कनउडि    | तेत्रा के ब्राह्मन | २४३   |
| 5   | श्चरे श्रो श्यामा चिरइया  | 85  |     |            | <b>郣</b>           |       |
| २८  | श्चरे श्रो बेटो पियारी    | ३०० |     |            | दाबडो रुख          | 134   |
| 88  | श्ररे श्ररे कारी कोइलिया  | ३१८ |     |            | फिरइ जचा           | १७७   |
| ४६  | त्रारे त्रारे काला भँवरवा | ३२१ | 49  | ग्राँख तो  | री देख्ँ ये        | 339   |
| ६५  | श्रलबेली जचारानी          | 038 |     |            | क                  |       |
|     | স্থা                      |     |     |            | यट् दियना          | ३४६   |
|     | त्राजु मोरे लीपन पोतन     |     | ४६  | कमर में स  | रोहै करधनियाँ      | १६३   |
| ६६  | श्राजु सोहाग के राति      | ३४२ | 5   | करो न म    | ।।या मेरी          | २४१   |
| ४७  | श्राधे तलवा माँ हंस       | ३२४ | 95  | कारिक वि   | <b>यारि</b>        | २२०   |
|     | इ                         |     | 88  | काहे क च   | नना उतारेड         | 380   |
| 7   | इमली क पेड सुरुहुर        | २३७ |     | काहे क     | ग्रमवा हरियर       | 305   |
|     | उ                         |     | 30  | कीई को     | हरुला              | २४३   |
| 13  | उठत रेख मीस भीनत          | १०४ | 30  |            | स्न ग्रँगनवा       | २⊏६   |
| १ ६ | उत्तर हेरयो दक्खिन        | २८४ | २१  | कि गुन ३   | प्रमवा             | 995   |
| ২৩  | उबहु सुरुज मनि उबहु       | ३३६ |     | की हो दुव  |                    | २६०   |
|     | ऊ                         |     | ६३  | कुँ अवा र  | बोदाये कवन         | 320   |
| 94  | ऊँच ऊँच कोठवा             | २८४ |     |            | व मदिलवा           | 148   |
| २३  | ऊँचि डगरिया क कुईँया      | 909 |     | केथुग्रन र |                    | ३४८   |
| 38  | ऊँच ग्रोसरवा कवनरामा      | २४७ |     | के मोरी    |                    | १३६   |
| 18  | ऊँच ऊँच बखरी उठावै        | २८३ |     | कोठा उठ    |                    | ३१७   |
| ४४  | ऊँच नगर पुर पाटन          | 398 |     | कोठवा से   |                    | 305   |
|     | ए                         |     | ६२  | कोइली उ    | वोले श्रमवा        | ३४६   |
| 38  | एक साध मन उपजी            | 115 | 9   | _          | ऊँची ग्रटरिया      | २६२   |
| 3   | एक सौ श्रमवा              | २१३ | ¥   | कौन गर     | हनवा बाबा          | २६६   |

| गीर | ા નં ૦ પૂ            | 10 सं०     |     |                       | पृ० सं० |
|-----|----------------------|------------|-----|-----------------------|---------|
| ३६  | कोप भवन् राजा        | 930        | 3 = | चैतिहिं बरुआ तेज चर्त | ते २४२  |
| ६०  | कौने बन उपज          | ः३⊏३       |     | <b>3</b> 3            |         |
| 35  | कँहवहिं के गढ थवई    | २८७        |     | ञ्चापक पेड छिउलिया    | 334     |
| 88  | कँहवा ते सोना श्राये | ३१४        |     | छ।पक पेड लिउलिया      |         |
|     | ख                    |            | ४४  | छापड पेड छिउल कर      | 348     |
| २७  | खाइ लेहू खाई रे लेहू | 335        | 35  | छोट मोट पेडवा         | १०३     |
| ર   | खिड़की ही बैठली      | <b>도</b> ३ |     | ज                     |         |
|     | ग                    |            |     | जड मै जनते उँ         | 908     |
| 33  | गंगा किनारे बरुश्रा  | २४४        |     | जब हम रहे जनक         | २०४     |
| 3   | गंगा जमुनवाँ के विचव | 1 = 9      | ६४  | जाने न देवं बर        | ३४१     |
| 8   | गंगा जमुन बिच स्रॉतर | २३८        | 88  | जिरवे ग्रस धन पाति    | रे १५७  |
| 83  | गरजौ हे दैवा गरजौ    | १४२        | 30  | जुगुति से परसी        | ३६६     |
| 9   |                      | २४०        | 43  | जेठ तपे दिन रात       | १६६     |
|     | , ,                  | १७६        |     | जेठ बैसखवाक दिन       |         |
| १६  | गलिया के गलिया       | २४६ :      | 놋드  | जेठ बैसखवा की गरम     | ी १८०   |
|     | ਬ<br>-               |            | १४  | जौने देश हिंगिया न    | १७२     |
| 3   | घर घर घुमहिं न्डनिया | २४४        |     | त                     |         |
|     | घर में से निसरेली    | २६१        | ३२  | तुम पिया की पियारी    | ३०६     |
| १३  | घोड़े चढु दुलहा तु   | २७६        |     | ् इ                   |         |
|     | च<br>र               |            | . 7 | दिन तौ सून सुरुजिबन   | र १८२   |
|     | चकई पुछहि सुनु       | 303        |     | दुअरे हे स्रावत       | 380     |
|     | चनना कटाइउँ पलंगा    | 380        | ६   | देउ न मोरी माई बाँ    | वे २७०  |
| 35  | चनन के बिरछा हरेर    | २४४        | ६८  | देहरो के स्रोट धन     | 888     |
|     | चलहुन सिखया          | <b>=</b> 2 | 3   | देहु न माता मोहिं     | २३६     |
|     | चैतहिं के तिथि नवमी  | १२२        | ३   | द्वारेन द्वारे बरुवा  | २३८     |
| 34  | चैतहि क तिथि नवमी    | 959        |     | ध                     |         |
| ७४  | चैतेहि की तिथि नवमी  | २१४        | ३५  | धोरे धोरे बैठ ननद     | १४२     |

| गीत        | नं                   | पृ० सं०       | गीत | नं०                      | <b>१० सं</b> ० |
|------------|----------------------|---------------|-----|--------------------------|----------------|
|            | न                    |               | ६४  | बना मेरो कु जन से ब      | ने ३४१         |
|            | नजर कइ मतल वढइ       | वर १२०        | 48  | बाऊत आवैककरहिल           | री ३३४         |
| इ          | नदिया के ईरे तीरे    | 280           | 44  | बाजत ग्रावै ककरेला       | ३३४            |
| १६         | नदिया क ईरे तीरे दुर |               |     | बाबा जी बियहिन           | २९८            |
| ६६         | ननद भौजाई दूनी       | 380           | 38  | बाबा गोहरावौँ            | २८६            |
| २०         | नवदुश्ररिया नव संभ   | <b>र २</b> ४४ | ३   |                          |                |
| ₹ .        | नाबाबाबजनाबजा        |               |     | बाबल तेरा मीको का        |                |
| ६७         | नाहक गौन दिहे        | ३५३           | २६  | बिमल किर्गतया तोहरी      | रे २६८         |
| 9 २        | नीले नीले घोडवा छै   | ल २७८         | ३६  | बेरिया कि बेर            | ३१०            |
|            | प                    |               |     | भ                        |                |
| <b>३</b> 9 | पनवा कतरि २ भा       | नो ३०४        | Ġ   | भोर भये भिनुसार          | 8 ३            |
| ४२         | पलँग जो आये विक      | य १७०         |     | - म                      |                |
| 33         | पाहल सपन एक देखे     | वेऊँ १०२      | २२  | मचियहिं बैठी पुरखि       | ने २.६२        |
| 8          | पहिले मॅगन सीता      | २६म           | 3   | मचियहिं बैठा हे सार्     | नु १००         |
| ४१         | पाने के पात किलामि   | ाल ३४१        | 93  | मलिया मौर नाहीं गार      | हैं २४६        |
| २३         | पावों में पैजनिया ला | ला १२१        | 63  | माघे के तिथि नवमी        | २०८            |
| ७३         | पाँच पंडा बोल बाबु   | ुल ३६०        | 80  | माहे सुगहा जे भौरवै      | ३१४            |
| ६८         | पाँच बरिसवा के मोर   | ती २४४        | ७२  |                          | ्३१⊏           |
| 5          | षिया अपने को प्या    | री २७३        |     | मैं तो पहले जनौंगं       |                |
| ३०         | पिया बैइठन के मि     | वया १३२       | २३  | मैया दिया है गगरी        | ₹88            |
| ६१         | पिया मोर चललें       | 428           | 90  | मोरे श्रॉगन चंदन         | 330            |
| હ          | पुरब पछिम मोरे बार   | बा २७१        | ३६  | मोरे पिछवारे लौंग        | ३१३            |
| 28         | पुरुव पछीहाँ मोरे बा | वा २६४        | ३३  | मोरे पिछरवाँ             |                |
|            | फ                    |               | इ४  | 27 27                    | ३०८            |
| ૪રૂ        | फुल एक फुलइ गुल      | ाब १४६        | ६४  | मोरे पिछवरवाँ            | 3 ==           |
|            | ब                    |               | 3 8 | मोरे मन बीस गय चत्       |                |
| 8 3        | बनवारी हो हमरा       | ३५४           | ४३  | . मोरे के श्रॅंगना तुलसि | या ३३३         |

| गीत नं  पृष्ठ                | सं० गी       | त नं ०      |               | ३० सं   |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| ७० मोरे पिछरवा बांस          | १२५ ३०       | सासुगों     | साई बडी       | 30      |
| ्य                           |              | सासु जे     |               | 383     |
| ११ यक तौ मोतिया              | ४८ ६         | सासु ही     | चली           | २७३     |
| ४० ये रतनारे होरिलवा १       | ५० ४         | सासू मो     | री            | =       |
| ₹                            | ६७           | सुखिया      | दुखिया        | 385     |
| ३४ राजा काहे तीर मुँहवा      | ४१ २८        | सुतल रह     | ह्ली श्रटरिया | 198     |
| ६ राजा दशरथ ग्रंगना २        | ४२ ६         | सोने के स   | बहउम्रां राज  | T & 9   |
| ५० राजा जनक ग्रइलें २        | ७६ ३६        | सोने के र   | वडउवां कवन    | 382     |
| ४७ राजा दशरथ के १            | ६४ ७६        | सोने के ख   | प्रडिवाँ राजा | २३६     |
| २४ राम चले ससुररिया १        | <b>२</b> ४ ४ | सोने के     | खडाऊँ राजा    | २३६     |
| ७२ राधे ललिता चंद्रावलि २    | 99           | सोने के व   | पिटवारे राम   | १ ३ ४ ४ |
| १४ राम जे चलेन मधुबन १       | ૦६ ૪         | सोरहो सिं   | गार           | ニャ      |
| ७४ राहइ पर एक कुइयाँ २       | १३ ३८        | सोवत रहा    | लिऊँ मै मैया  | ३१२     |
| त                            |              |             | ऊँ मैं मैया   |         |
| ७४ लाडो की श्रम्मा श्ररज ३६  | ३ ७६         | सौना भदौ    | नाक रतिया     | २२३     |
| ४२ लाली तोरी ग्रॅंखिया ३३    | २ ३४         | सौना भदं    | ौना           | ३०६     |
| ७४ लील लील घोड़वा ३६         |              |             | ह             |         |
| स                            | ३७           | हिटये सेनुः | रा मँहग भये   | 399     |
| १ सभवहिं बैठे सिर साहेब २३   | ६६ ३१        | हिन हिन     | काटिन खंबा    | 133     |
| १६ सभवाँ बैठल तोहें बाबा २।  | <b>३</b> ७७  | हरो हरो र   | <b>गुबरा</b>  | ३६४     |
| २७ सभवां बैठल श्रीकृरन १२    | ७ ६०         | हाथी मैं स  | गजौं घोड़ा    | ३४२     |
| <b>४</b> ८ ससुरु दुश्ररवा १६ | ६ ३          | हाथी चढ़ो   | बाबा          | 378     |
| ११ सातसखीसीताचढ़ २७          | ৩ ৪८         | हाथ लेले    | लोटिया        | ३२७     |
| ३८ सावन भादौं १४             | ६ ५०         | हे पाँच पा  | न नौ          | ३३०     |
| २ सावन सुगना मै गुर २६       | ४ ६६         | हँसि हँसि   | पुछें राजा    | 183     |
|                              |              |             |               |         |